

# श्राह क्यू

चीन के प्रेमचन्द लुहसूँ की अमर ऋति
'दि ट्रू स्टोरी आफ आह क्यू' (The True Story of Ah Q)
का हिन्दी रूपान्तर

श्रनुवादक नूर नवी अञ्चासी

भकाशक नेशनल पिटलिशिंग हाउस नई सड़क, दिल्ली

### प्रथम त्र्यावृत्ति

मूल्य का राजी है

मुद्रक युगान्तर प्रेस, डफ़रिन पुज, दिह्नी



### लेखक का परिचय

लुह्सू जिनका असली नाम चाऊ शू-जें था आधुनिक चीनी-साहित्य के पिता माने जाते हैं। चीनी सांस्कृतिक क्रांति के वह अप्रगण्य एवं सहान् नेता थे। चीनी साहित्य में उनका वही स्थान है जो हमारे यहाँ प्रेमचन्द का है। वह प्रेमचन्द के समकालीन थे और दिलचस्प बात तो यह है कि दोनों ने अवस्था भी बरावर ही पाई, यहाँ तक कि दोनों का मृत्यु-सन् भी एक ही है। सन् १६३६ ई० में संसार की तीन महान् विभूतियाँ—कहानी लेखक और नवीन कहानी के प्रऐता—उठ गई; एक गोर्की, दूसरे लुह्सू और तीसरे प्रेमचन्द। प्रेमचन्द का नाम यहाँ हम इसलिए ते रहे हैं कि लुह्सू को समक्तने के लिए यदि प्रेमचन्द को समक्त लिया जाय तो काकी है। केवल एक मूल अंतर के साथ जो इन दो लेखकों के व्यक्तित्वों में नहीं बल्कि ३०-३६ ई० के चीन और हिन्दुस्तान में है और इन दोनों देशों के राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनों में है।

लुह्सूँ का जन्म २४ सितम्बर, १८८१ ई० में चेकियाँग प्रान्त के शाश्रोहसिंग नगर में हुआ था। उनके पिता एक बुद्धिजीवी थे। उनके दादा को चीन की सरकार ने जब अकारण ही गिरफ्तार कर लिया तो लुह्सूँ के पिता को बहुत बड़ा धक्का लगा और वह उसी ग्रम में घुलकर तीन वर्ष बाद स्वर्गवासी हो गये। पिता की मृत्यु के समय लुह्सूँ की आयु सोलह वर्ष की थी। इस अल्पायु में ही परिवार पर जो यह विपत्ति आई, उसे उनकी माता ने बड़े साहस के साथ मेला और अपने बेटे को नानिक ने एक स्कूल में शिला के लिए भेजा। वहाँ से निकलने पर उन्होंने बी० ए० किया और उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति भी मिली। डॉक्टरी की उच्च-शिला प्राप्त करने वह जापान गये, जहाँ उन्होंने सर्जरी में शोध-कार्य किया और सनद प्राप्त की। वहाँ से लौटने पर उनका विचार डाक्टरी करने का था, किन्तु एक घटना ने उनकी आँखें खोल दीं, उन्होंने अनुभव किया कि चीनी जनता को चीर-फाड़ और मरहमपृट्टी करने वाले डाक्टरों की नहीं किसी और चीज की आवश्यकता है और तभी से उनके विचारों में मूल परिवर्तन आया। उन्होंने मश्तर त्याग दिया और कलम हाथ में ले ली।

साहित्य-होत्र में पदार्पण करने के बाद उन्होंने पहला काम किया अनुवाद । यूरोप के उत्पीड़ित और शोषित देशों की संहिप्त कहानियों का उन्होंने अनुवाद किया और पूर्ण रूप से अध्ययन-मनन करने लगे । सन् १६१२ में जब चीन में मांचू परिवार की सरकार का तख्ता उलटा गया और पार्लमेगट स्थापित हुई तो उन्हें शिद्या-सचिवालय में नियुक्त कर लिया गया । उसके छुछ समय बाद वह तीन विश्व-विद्यालयों में चीनी साहित्य के अध्यापक रहे । सन् १६१८ ई० से उन्होंने अपना सारा समय साहित्य-साधना में बिताना शुरू किया और ऐसी लघु कहानियों की रचना की, जिन्होंने चीन में नये साहित्यक आन्दोलन की दागबेल डाली।

सन् १६२५ ई० में उन्होंने छ्व्बीस कहानियाँ लिखीं, जो बहुत लोकप्रिय हुईं। इसी जमाने में यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने हड़ताल की और जुहसूँ ने उनका समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें नौकरी से बरखास्त कर दिया गया। उसके बाद पीर्किंग से अधिकतर अध्यापक जो क्रांतिकारी विचारधारा के थे, चले आये। जुहसूँ वहाँ से आकर अमॉय विश्वविद्यालय में अध्यापक वन गये। फिर केण्टन में ऋाकर सन् यात सेन विश्वविद्यालय के डीन नियुक्त हुए।

क्रांतिकारी साहित्य के मार्ग से माड़-मंकाड़ निकाल कर उसे समतल बनाने में लुहसूँ के हाथ सबसे ज्यादा जरूमी हुए हैं; उन्होंने सन् १६२७ से '३० तक वहाँ के प्रतिक्रियाबादी साहित्यिकों के विभिन्न गिरोहों से सेद्धान्तिक युद्ध किया था। पहले तो वह सजनात्मक साहित्य के समर्थकों से उलमे, पर बाद में स्वयं सर्वहारा और क्रांतिकारी साहित्य के हामी बन गये और फिर हामी भी ऐसे बने कि उनकी आलोचनाएँ और कहानियाँ क्रांतिकारी साहित्य की अलमबरदार बन गईं। सन् '३० में वह वामपन्नी साहित्यकारों के संघ के सदस्य बन गये और उन प्रगतिशील पत्रिकाओं में लिखते रहे, जिन्हें कोमिन्तांग सरकार बार-बार बन्द करती रही।

चीन में उनके श्रालोचनात्मक लेखों का बड़ा महत्त्व है। वह चीन की प्राचीन व श्राधुनिक परम्परा के बड़े पिएडत थे। उनका यह पाएडत्य उनकी कहानियों में जा-ब-जा मलकता है। लुहसूँ का व्यंग्य बड़ा पैना है श्रीर उनकी देकनीक श्रानुपम व श्रातिशय श्राधुनिक रूप लिये हुए है। उनके तीन कहानी-संमह प्रकाशित हुए थे—"राखों का श्रावाहन", "श्रमण्", "प्राचीन कथाशों का श्रवीचीन रूप"। श्रीर सोलह संमह निबंधों के श्रव तक प्रकाशित हो चुके हैं—"गर्म हवा", "समाधि" इनमें प्रमुख हैं। उनकी श्रन्दित की हुई रचनाश्रों में कादेयेव लिखित "उन्नीस"; गोगोल लिखित "मृतात्माएँ" श्रीर पान्तेलीव लिखित "पहरा" सर्वविख्यात हैं। उन्होंने चीनी उपन्यास-साहित्य का संनिप्त इतिहास भी लिखा था।

प्रस्तुत लघु उपन्यास "आह क्यू" उनकी सवश्रेष्ठ कृति है, जो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक व्यक्ति होते हुए भी उस समय के चीन का, वहाँ प्रचलित उन सामाजिक स्थितियों का, उनकी न्यूनताओं और कमजोरियों का सबल प्रतीक है। एक विचारक व दार्शनिक होने के नाते लुहसूँ ने अपने इस पात्र आह क्यू द्वारा वहाँ के सामाजिक जीवन का बड़ा सजीव व पैना विश्लेषण किया है, जो हर दृष्टि से अद्वितीय और अत्यन्त हदय-प्राही है।

लुहसूँ की यह छित प्राचीन चीन की मेहनतकश जनता का पैना चित्रण है और आधुनिक युग में चीनी राष्ट्र के उत्पीड़न के इतिहास का सार है। इसमें आह क्यू, गलमुच्छे बांग, श्रमाह व्रू और अन्य लोगों की कर दासता के प्रति गहरी सहानुभूति दशियी गई है। यह उपन्यास उत्पीड़ितों द्वारा आत्म-तुच्छता और नैतिक विजय प्राप्त करने की आत्म-उपहास पूर्ण पद्धति पर दुःख प्रकट करता है और बुद्ध मि० चाओ, सफल जिला-उम्मीदवार, नक्षती विदेशी शैतान तथा दूसरों पर जिन्होंने चीनी जनता को दबाया था, घोर प्रहार करता है। यह उच्च देशभिक्त एवं क्रांतिकारी यथार्थवाद की कृति है।

शरीफ संज्ञिल, बल्ली मारान, दिल्ली

—नूर नबी अन्वासी

#### प्रस्तावना

कई वर्षों से मैं आह वयू की सच्ची कहानी लिखने का विचार कर रहा था। पर जब कभी उसे गुरू करना चाहता दुविधा में पड़ जाता और यह सोचता कि मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ जिन्हें लेखनी द्वारा यश प्राप्त होता है क्योंकि एक अमर इन्सान के कारनामें सँजोने के लिये एक अमर कलम आवश्यक है। लेखनी ही वह साधन है जिसके द्वारा मानव भावी पीढ़ियों से परिचित होता है और लेखनी से उस मानव द्वारा भावी पीढ़ियों परिचित होती हैं। और यह सब इस प्रकार होता है कि इन दोनों की ख्याति किस पर अधिक निर्भर है यह ज्ञात करना भी असंभव हो जाता है। परन्तु इन तमाम विचारों के होते हुए भी अन्त में मैं सदैव इसी निक्कर्ष पर पहुँचता था कि मुक्ते आह क्यू की कहानी अवश्य लिखना चाहिये। और इस निक्कर्ष पर पहुँचते समय मुक्ते ऐसा अनुभव होता था मानो कोई देवी शक्ति मुक्ते इस कार्य के लिये प्रोस्साहित कर रही हो।

पर फिर भी जब मैंने इस शीघ ही विस्मरणीय कहानी को लिखने का निश्चय किया तो ज्योंही मैंने श्रपना कलम उठाया मुफे उन दुर्लभ कठिनाइयों का भान हुआ जिनका मैं सामना करने

जा रहा था। सबसे पहला प्रश्न तो यह था कि इस कृति को क्या संज्ञा दी जाय। कन्फ्यूशस ने कहा था, "यदि नाम सही न हुआ तो शब्द सच्चे प्रतीत न होंगे।" श्रौर इस स्वयं-सिद्ध सूत्र का नितांत सतर्कता से अनुकरण किया जाना चाहिये। जीवनियाँ कई प्रकार की होती हैं - सरकारी जीवनियाँ, आत्म-कथाएँ, अधिकृत जीवनियाँ, दंतकथाएँ, पूरक जीवनियाँ, पारिवारिक इतिहास, स्केच.... परन्तु दुर्भाग्यवश इनमें से कोई भी मेरे उद्देश्य के लिये पूरी न उतरती थी। "सरकारी जीवनी" ? मैं नहीं सममता कि इस वर्णन की गणना किसी अधिकृत इतिहास में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ होगी। "आत्म-कथा" ? पर जाहिर है मैं स्नाह क्यू तो नहीं हूँ। और यदि मैं इसे "अनाधिकृत जीवनी" का नाम दूँ, तो फिर सवाल उठता उसकी "श्रिधकृत जीवनी" कहाँ है ? "दंतकथा" का प्रयोग भी असंभव है क्योंकि ब्राह क्यू कोई पौराणिक व्यक्ति तो था नहीं । "पूरक जीवनी" ? लेकिन किसी भी राष्ट्रपति ने श्रभी तक किसी भी राष्ट्रीय ऐतिहासिक संस्था को यह श्राज्ञा नहीं दी है कि वह श्राह क्यू की "प्रमाणिक जीवनी" लिखे। यह सच है कि यदापि इंगलैएड के अधिकृत इतिहास में "जुआ-रियों की जीवनियाँ" पूर्ण नहीं हैं फिर भी सुप्रसिद्ध लेखक कीनन डॉयल ने "रॉडनी स्टोन" लिखा, परंतु इस सबकी त्राज्ञा भी प्रख्यात लेखकों को ही है मुभ जैसे को नहीं। फिर नंबर आता है "पारि-वारिक इतिहास" का; लेकिन मैं नहीं जानता मेरा सम्बन्ध उसी परिवार से हैं जिससे छाह क्यू का था या नहीं। छौर न ही मुके

उसके पुत्रों या पोतों ने यह काम कभी सौंपा। यदि मैं इसे "श्केच" कहता तो यह आपित उठाई जाती कि आह क्यू का तो कोई "पूर्ण इतिहास" नहीं है। संनेप में कहना चाहिये कि यह एक वास्तविक "जीवनी" है लेकिन चूँ कि मैं बड़ी मही शैली में लिखता हूँ और कुलियों और मवालियों की भाषा का प्रयोग करता हूँ इसिलये मुक्त में साहस नहीं कि मैं इसे यह बड़ा नाम दूँ। अतः कम प्रतिष्ठित उपन्यासकारों के मुहावरों के अनुसार: "इस असंगत बात के बाद असली वात पर आयें", अपने शीर्षक के मैं अन्तिम दो शब्द लूँगा और यदि यह भी "लोगों की सुन्दर लिखावट की सच्ची कहानी" का स्मरण कराये तो फिर मैं विवश हूँ।

दूसरे, जब यह निश्चित हो गया कि यह किस प्रकार की जीवनी होगी तो सोचा कि इसके प्रारम्भिक वाक्य कुछ इस प्रकार होने चाहियें: "अमुक-अमुक जिसका दूसरा नाम अमुक-अमुक था अमुक-अमुक स्थान का निवासी था।" लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं जानता आह क्यू का उपनाम क्या था। किसी समय शायद उसका उपनाम चाओ था पर अगले दिन फिर इस बात पर कुछ गड़वड़ हुई। यह उस समय हुआ जब मिस्टर चाओ का पुत्र जिले के सरकारी पद की परीचा में उत्तीर्ण हो गया और खूब जोर-जोर से घन्टे बजा-बजा कर उनकी सफलता की घोषणा की जा रही थी। आह क्यू ने अभी-अभी पीली मिदरा के दो प्याले चढ़ाये थे और उसने कुछ अकड़ के साथ कहा कि इस श्रेय का भागी वह भी है क्योंकि वह भी उसी बंश से सम्बन्ध रखता है जिससे मिस्टर

चात्रों सम्बन्धित हैं, श्रीर विशुद्ध गणनानुसार वह सफल उम्मीद-वार से ३ पीढ़ियाँ ऊंचा है। उस समय तो अनेक श्रोता उससे छुछ भयभीत हो अलग भी खड़े होने लगे। परन्तु अगले दिन अभीन आह क्यू को मिस्टर चात्रों के घर लेगया। जब वह वहां पहुँचा और उस वयोग्रद्ध व्यक्ति की उस पर दृष्टि पड़ी तो उसका चेहरा सुर्व होगया और क्रोध में गरज कर उसने कहा:

"आह क्यू दुष्ट, क्या तूने यह कहा है कि मैं भी तेरे वंश का ही हूँ ?"

श्राह क्यू से कोई जबाव न वन पड़ा।

श्रीर जितनी ज्यादा देर मि० चाश्रो उसकी श्रीर देखते रहे उतना ही कोच उन्हें श्राता गया श्रीर उसे धमकाने की गरज से दो कदम श्रागे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, "तुमें इस प्रकार की बकवास करने का दुःसाहस कैसे हुश्रा ? तुम्त जैसा मेरा नाती कैसे हो सकता है ? क्या तेरा उपनाम भी चाश्रो है ?"

त्राह क्यू ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह भागना चाहता था लेकिन मिस्टर चात्रो आगे बढ़े और उसके मुँह पर उन्होंने एक तमाँचा रसीद किया।

"तेरा नाम चात्रो कैसे हो सकता है ?—क्या तू सममता है कि तू चात्रो नाम का पात्र है !"

श्राह क्यू ने चात्रो नाम के अपने श्रधिकार की रहा करने की कोई चेष्टा नहीं की बल्कि अपना बाँया गाल मलते हुए वह स्मीन के साथ बाहर चला गया; श्रीर बाहर श्राकर जब अमीन ने उस पर गालियों की बौद्धार की तो उसने २०० य्वां नकद देकर अभीन का आभार प्रदर्शन किया। जिसे भी इसका पता चला उसने कहा आह क्यू बहुत बड़ा मूर्ख है जो इस प्रकार पिट गया, शायद उसका नाम चाओ नहीं है। परन्तु यदि होता भी तो बजाय इस के कि वह उसकी शान बचारता फिरता उसे चाहिये था उसके बारे में मालूम करे क्योंकि मि० चाओ यहाँ पहले से ही रहते हैं और ऐसे में आंति होने की पूरी सम्भावना है। उसके बाद आह क्यू के पूर्वजों का कहीं उल्लेख नहीं हुआ यही कारण है कि मैं अब तक उसके सही उपनाम के बारे में अनिभन्न हूँ।

तीसरे, में यह भी नहीं जानता कि आह क्यू का अपना नाम किस प्रकार लिखा जाय। उसकी जिंदगी में तो सारी उम्र लोग उसे आह कुई कहते रहे, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद किसी ने भी तो किर आह कुई का नाम न लिया क्योंकि उसकी उन लोगों में गणना कैसे होती जिनका नाम "बांस की तालियों में रेशम में" सुरिचत रखा जाता है। और यदि उसके नाम को सुरिचत रखने का ही प्रश्न है तो यह लेख इस दिशा में पहला प्रयास समभा जाना चाहिये। इसीलिये मुभे प्रारंभ में ही इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैंने इस प्रश्न पर गंभीरता से सोच-विचार किया है। आह छुई—क्या यह वही "छुई" है जिसका अर्थ है कैसिया या कुई अर्थात् सज्जनता ? यदि उसका दूसरा नाम शरदचन्द्र होता और यदि वह अपना जन्म दिवस शरद पूर्णिमा को मनाया करता तब तो अवश्य ही इस छुई का अर्थ

कैंसिया (दालची नी) होता। लेकिन चूं कि उसका कोई अन्य नाम नहीं था और यदि था तो उसका किसी को ज्ञान नहीं था श्रीर चूं कि उसने अपने जन्म-दिवसीं पर बधाई-छंद शाप्त करने के लिये किसी को निमंत्रए नहीं भेजे, इसलिये ब्याह कुई (कैंसिया) लिखना बहुत स्वेच्छापूर्ण निर्णय होगा । श्रीर फिर उसका बड़ा या छोटा भाई भी तो था जिसका नाम था चाह फू (समृद्धि); लेकिन फिर वही बात, वह तो अकेला ही था, इसिलये आह कुई (सज्जनता) लिखने का भी ऋर्थ होगा कि अनावश्यक अनुमान लगा लिये गये हैं। कुई ही की ध्विन वाले अन्य सभी विचित्र शब्द और भी अनुचित हैं। मैंने एक बार यही प्रश्न मि० चात्रो के पुत्र जो कि सफल उम्मीदवार था, से पूछा परन्तु उस जैसा विद्वान व्यक्ति भी उससे उल्मान में पड़ गया । उसके कथनानुसार, क्योंकि चेन तू-शू ने "नव यौवन" नामक पत्रिका निकाली थी जिसमें पाश्चात्य वर्णमाला का समर्थन किया गया था श्रौर राष्ट्रीय संस्कृति नष्ट-भ्रष्ट हो रही थी इसलिये इसकी खोज करना कठिन था। अंततोगत्वा मैंने अपने जिले के एक व्यक्ति से कहा कि वह जाकर श्राह क्यू के ऋपराधों से सम्बन्धित इक्ष कानूनी दस्तावेजें देखे लेकिन म महीने बाद उसने मुक्ते एक पत्र इस आशय का भेजा कि उन दस्तावेजों में ब्याह कुई नामक किसी व्यक्ति का भी

क्षिया शरद पृश्चिमा के स्यौहार के मास में खिलता है श्रौर चीनी लोक-रीति के श्रमुसार यह कल्पना की जाती है कि चंद्रमा पर जो प्रतिबंब पड़ता है वह कैसिया दृष्ठ का है।

नाम दर्ज नहीं है। यद्यपि मैं निश्चय नहीं कर पाया कि उसने जो लिखा है वह सत्य है या उसने योंही टाल-मटोल कर दी है तथापि इस प्रकार उसका नाम खोजने में असफल रहने के बाद मेरे पास उसे दूं ढने का और फोई साधन रोष न था। क्योंकि मुफे भय है कि स्वर-शास्त्र की नई पद्धति अभी तक जन-साधारण में प्रचलित नहीं हुई है, उसके पास पाश्चात्य अन्तरों के अतिरिक्त और कुछ प्रयोग करने के लिए है ही नहीं। नाम भी अंग्रेजी हिज्जे के अनुसार ही लिखना पड़ेगा और उसे आह क्यू कह कर संनिप्त करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि "नव यौवन" पत्रिका का अंधानुकरण किया जाय परन्तु में बहुत लिजत हूँ कि ऐसा कर रहा हूँ परन्तु क्या करूँ मि० चाओ के पुत्र जैसा विद्वान व्यक्ति भी मेरी समस्या हल नहीं कर सका अतः मैं विवश हूँ।

चौथे, त्राह क्यू के जन्म स्थान का भी प्रश्न मेरे सम्मुख है। यदि उसका नाम चात्रो भी समम ितया जाय तब हमारे प्राचीन रिवाजानुसार जोिक श्रव भी प्रचित्रत है लोगों का उनके जिलों के श्राधार पर विभाजन किया जाय तो फिर हमें "विभिन्न उपनाम" पुस्तक की टीका पढ़नी पड़ेगी श्रीर कांसू प्रांत में "ताइन शुई के निवासी" को खोजना पड़ेगा जिसका श्रथ यह होगा कि उसका जन्मस्थान श्रविश्चित-सा रहेगा। हालाँ कि वह श्रधिकतर वीच्वाँग में ही रहा, फिर भी वह अन्य स्थानों पर भी जाता रहा इसिलये उसे वीच्वाँग का बाशिंदा कहना भी गलत होगा। श्रीर वस्तुतः यह ऐतिहासिक नियमों का उल्लंघन सिद्ध होगा।

अब मेरे लिये सांत्वना का एक ही मार्ग है और वह यह कि मैं "आह" शब्द को सर्वधा शुद्ध समम लूँ। यह अशुद्ध समानता का परिणाम नहीं और किसी भी विद्वान की आलोचना की कसीटी पर खरा उतरने की भी इसमें पूर्ण इमता है। रही दूसरी समस्याएँ तो वे मुम्न जैसे अज्ञान व्यक्ति की सामर्थ्य के परे हैं और मुम्ने केवल यही आशा है कि इतिहासवेचा और पुरातत्ववेता हू शीह के अनुगामियों की भाँ ति भविष्य में उन पर और अकाश हालेंगे, फिर भी मुम्ने शंका है कि उस समय तक मेरी आह द्यू की सच्ची कहानी विस्मृति के गार में पहुँच चुकी होगी। यही इस पुस्तक की प्रस्तावना है।

# आह क्यू की विजयों का संचित वर्णन

आह क्यू के उपनाम, व्यक्तिगत नाम और जन्म-स्थान के सम्बन्ध में जो अनिश्चितता है, उसके अतिरिक्त उसकी "पृष्ठभूमि" भी संदिग्ध है। क्योंकि वीच्याँग के लोग न फेवल उसकी सेवाओं से लाभ उठाते थे अपितु एक विद्षक की भाँति उसके साथ व्यवहार करते थे। उन्होंने कभी भूलकर भी उसकी "पृष्ठभूमि" पर ध्यान नहीं दिया। आह क्यू स्वयं इस विषय में चुप था। केवल उस समय जब वह किसी से भगड़ रहा होता था वह उसे घूरकर देखता और कहता, "हम तुक्तसे कहीं अच्छे खाते-पीते थे! तू सममता क्या है अपने आपको ?"

श्राह क्यू का कोई कुटुन्ब नहीं था चिल्क वी च्यांग में एक प्राचीन मंदिर में रहता था। उसके पास कोई स्थायी नौकरी भी नहीं थी, बस श्रौरों के लिये इधर-उधर के काम किया करता था। यदि कहीं गेहूँ कटवाने हों तो वह गेहूँ कटवा देगा श्रौर श्रगर चावल पिसवाने हैं तो वह भी पीस देगा। यदि कहीं किसी नाव को लग्गी से चलाना हो तो वह उसे भी चला देगा। यदि काम बहुत दिनों का हो तो वह श्रपने श्रस्थायी स्वामी के यहां ही रहता और जैसे ही काम पूरा होता वह वहां से चल पड़ता। इस प्रकार जब कभी लोगों को छुछ काम होता, वे आह क्यू को याद करते थे। लेकिन वे उसकी सेवायें याद करते थे न कि उसकी "पृष्ठ-भूमि"। और ज्यों ही काम खत्म हुआ उसकी "पृष्ठभूमि" की तो बात ही छोड़िये, लोग उसका नाम तक मूल जाते थे। एक बार किसी बूढ़े आदमी ने इस प्रकार उसकी प्रशंसा की—"आहा, आह क्यू कितना अच्छा काम करने वाला है!" उस समय आह क्यू अथनंगा, चीगा एवं दुर्वल शरीर लिये उसके सामने खड़ा था और दूसरे लोग समक नहीं पाये कि आया वह बूढ़ा गंभीरता से कुछ कह रहा है या उसका मजाक उड़ा रहा है। लेकिन आह क्यू तो गद्गद हो उठा।

त्राह क्यू फिर अपने आपको बहुत बड़ा सममने लगा। वह वीच्वांग के सभी निवासियों को हैय सममने लगा, यहां तक कि दो तरुण "विद्यार्थियों" का भी वह तिरस्कार करने लगा, यद्यपि उन विद्यार्थियों में अधिकतर विद्यार्थी सरकारी पद की परीचाओं में सफलता प्राप्त करने वाले थे। मि० चाओं और मि० चेन का प्रामीण लोग बहुत सम्मान करते थे, न केवल इसलिये कि वे सम्पत्तिवान् थे बल्कि वे उन दोनों तरुण विद्यार्थियों के पिता भी थे। केवल आह क्यू ही ऐसा व्यक्ति था जिसने उनके प्रति कभी असाधारण श्रद्धा प्रदर्शित नहीं की क्योंकि उसका विचार था कि, "मेरे पुत्र इनसे भी महान् होंगे।"

साथ ही जब चाह क्यू कई बार उस शहर में गया तो उसकी

अहमन्यता और भी बढ़ गई और नगरवासियों के प्रति उसकी घृणा और भी तीव्रतर हो गई। उदाहरण्तया लकड़ी की ३ फीट ३ इंच लम्बी बेंच को बीच्वांग के देहाती "लम्बी बेंच" कहते थे और वह भी उसे "लम्बी बेंच" ही कहता था। परन्तु नगर- वासी उसे "सीधी बेंच" कहते थे और वह सममता था कि "यह रालत है, है न, हास्यजनक!" फिर जब बीच्वांग के देहाती कोई बड़े सिर वाली मछली तेल में भूनते थे तो उस पर प्याज के पत्त आधा-आधा इंच लम्बे काटकर छिड़क देते थे, जबिक नगरवासी उसमें सुन्दरता से कटे हुए प्याज के महीन दुकड़े मिलाते थे और उसने फिर सोचा—"यह भी रालत है। कितना हास्यजनक है!" लेकिन वीच्वांग देहात के लोग तो वास्तव में अज्ञान और गंवार हैं, जिन्होंने शहर की भुनी हुई मछली कहीं देखी ही नहीं है।

श्राह क्यू जो "कभी कहीं श्रम्छा खाता-पीता व्यक्ति था", जो सांसारिक व्यापारों से भली-भांति परिचित था और "श्रम्छा कार्यकर्ता" था, वास्तव में एक पूर्ण व्यक्ति बन चुका होता यदि उसकी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण शारीरिक न्यूनताएँ बाधा न देतीं। इन सब में श्रधिक कप्टकर दारा उसके सिर पर थे, जहां पर श्रतीत में किसी श्रानिश्चित तिथि को दाद के कुछ चमकदार दारा उभर श्राये थे। यद्यपि वे उसी के सिर पर थे तथापि श्राह क्यू उन्हें कभी सम्माननीय नहीं सममता था। क्योंकि वह "दाद" या इसी प्रकार की ध्वनि वाले शब्दों के प्रयोग से भी परहेज करता था। बाद में तो वह उससे भी श्रागे बढ़ गया और "दाल" और

"दान" जैसे शब्द भी निषद्ध हो गये, यहां तक कि छुछ दिनों वाद "दाम" श्रीर "दास" शब्दों पर भी निषेध लग गया श्रीर जब कभी इन निषिद्ध शब्दों का प्रयोग होता, चाहे वह जान- श्रूमकर किया गया हो या अनजाने में, आह क्यू उन्हें सुनते ही श्राग-वगूला हो जाता। उसके दाद के दाग सुर्ख हो जाते, वह हमलावर की श्रोर घूरकर देखता श्रीर यदि वह हाजिर-जवाबी में कमजोर होता तो उसे उलाहना देता श्रीर यदि वह सर्वथा दुवल श्रीर वलहीन योद्धा होता तो वह उसे मार भी देता था। लेकिन फिर भी सदा श्राह क्यू ही इन द्वन्द्वों में परास्त होता श्रीर उसके फलस्वरूप उसने एक नई रणनीति श्रास्तियौर की श्रीर वह थी प्रकोपपूर्ण दृष्टि। इसी से वह श्रव सन्तुष्ट हो जाता था।

परन्तु कुछ ऐसी बान हुई कि जब आह क्यू ने लोगों से लड़ने की यह नई पद्धित अपनाई तो वीच्वांग के निठल्लों को उसे छेड़ने और उसका अहहास करने का और भी अधिक शौक पैदा हुआ। ज्योंही उनकी दृष्टि उस पर पड़ती, वे बहाना बनाते और कुछ यों शुरू करते:

"अरररर वह चमक रहे हैं!"

श्राह क्यू स्वभावानुसार ही एकदम क्रोधित हो जाता श्रीर प्रचण्ड दृष्टि से उन्हें घूरता।

"हाँ, तो यहां एक भिट्टी के तेल की लालटैन है।" वे सजाक जारी रखते और तिनक भी भयभीत न होते।

化

श्राह क्यू वेचारा कर ही क्या सकता था। श्रतः किसी श्रच्छी-सी फबती के लिये वह सिर खुजाने लगता था। "तुम लोगों को तो जवाब देना......" इस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके सिर के दारा केवल दाद के दारा नहीं श्रिपतु कुछ सम्मान-नीय श्रीर प्रतिष्ठित दारा हैं। फिर भी, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं श्राह क्यू सांसारिक बातों का ज्ञाता था। जब उसे एक बार यह श्रमुभव हो जाता कि उसने "निषेध" का उल्लंधन किया है तो यह दूसरे ही ज्ञा चुप्पी साथ लेता था।

त्राह क्यू जो कुछ भी सोचता था, बाद में उसका जिक लोगों से जरूर कर देता था। इस प्रकार वे तमाम लोग जो श्राह क्यू की खिल्ली उड़ाते थे यह जानते थे कि उसकी मनोवैद्यानिक विजय प्राप्त करने का यही मात्र साधन है। इस प्रकार जब कभी भी कोई उसकी भूरी चोटी खींचता उसके उस श्रस्त्र को भी कुंठित कर देता जिसके द्वारा वह मनोवैज्ञानिक विजय प्राप्त करता था और कहता: "श्राह क्यू, यह कोई वेटा अपने वाप को नहीं पीट रहा है बिल्क एक श्रादमी एक पशु को मार रहा है। बोलो तुम भी बोलो कि एक श्रादमी एक पशु को मार रहा है।"

तब आह क्यू जिसकी चोटी खिंच रही होती और उसका सिर एक और भुका होता, कहता: "तू एक कीड़े को मार रहा है—अव बता ? मैं तो एक कीड़ा हूँ—अब तो छोड़ दे ?"

उसके अपने आप को कीड़ा कह देने पर भी निठल्ले उसे तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक उसका सिर चार-पांच बार किसी भी पास की कठोर चीज से न दे मारते, क्योंकि यह उनका रिवाज था और इसे पूरा करने के बाद वे इस पर संतुष्ट हो कि विजय उनकी ही हुई है और यह विश्वास लिये कि इस बार आह क्यू का काम तमाम हो गया है, वे वहाँ से जाते थे। लेकिन कुछ चएा बाद ही आह क्यू भी यह सोचते हुए वहाँ से चल पड़ता कि उसी ने विजय प्राप्त की है। उसे ख्याल आता कि वह "आत्म-जुद्र" है और इसमें से "आत्म-जुद्र" यदि निकाल दिया जाय तो "सर्वश्रेष्ठ" हो तो शेष रहता है। क्या सरकारी पद की परीचा का सर्वोच्च उम्मीद्वार भी "सर्वश्रेष्ठ" नहीं था ? "और तुम अपने आपको सममते क्या हो ?" वह बड़बड़ाता हुआ चला जाता।

श्रपने रात्रुश्रों का सामना करने के लिये इसी प्रकार के अनेक भूतेतापूर्ण तरीक़े अपनाने के बाद आह क्यू प्रसन्न-चित्त हो राराव की दुकान की श्रोर राराव के कुछ प्याले पीने के लिये जाता। वहाँ भी दूसरों से फिर मजाक, फिर उनसे मागड़ा, फिर वहीं विजयी होकर निकलना, और आनन्दित हो पुराने मन्दिर की ओर प्रस्थान जहाँ जाकर वह तिकये पर सिर रखते ही नींद में जूब जाता था।

यदि उसके पास पैसे होंगे तो वह जुआ खेलने चला जायगा वहाँ छछ लोग ऊँकड़ू बैठे होंगे और उन्हीं के बीच में आह क्यू बैठ जाता, उसका चेहरा पसीने से शराबोर होता और उसकी आवाज सबसे ऊँची और जोरदार होती: "हरे अजगर पर लगाये चार सौ!"

"ऐ—खोल दे पत्ते !" जुआरी पसीने में तर-वतर हो सन्दूक खोलता और लय से कहता : "लो, यह तो दिव्य द्वार हैं !..... तुम्हारी नहीं हैं—ख्याति और मार्ग पर तुमने कुछ नहीं लगाया । आह क्यू देदे दोस्त पैसे ।"

"मार्ग-सौ-एक सौ पचास।"

इसी ताल-गयता के साथ आह क्यू के पैसे धीरे-धीरे दूसरे पसीने में नहाये हुए लोगों की जेबों में पहुँचते जाते। अन्त में वह भीड़ में से जबरन निकाला जाता और पीछे से देखता रहता। जब तक खेल खतम न हो जाता वह उसमें दूसरों की मदद करता और जब खेल समाप्त हो जाता तो वह अनेन्छापूर्वक वहाँ से पुराने गन्दिर की ओर प्रस्थान करता। अगले दिन जब वह काम पर जाता था तो उसकी आँखें सूजी हुई होती थीं।

फिर भी इस कहावत का कि "दुर्भाग्य भी गुप्त वरदान है"

सत्य तब प्रकट होता जब आह क्यू खूब पैसे जीत लेता और आ त में बेचारा सब-कुछ हार बैठता।

शास को वोच्वांग में देवताओं का त्यौहार मनाया जा रहा था। संस्कारानुसार उस दिन एक नाटक भी खेला जाने वाला था और रिवाजानुसार ही मंच से लगी हुई जुए की मेजें भी रखी थीं। नाटक के ढोल और घएटे जो बजे तो आह क्यू को तीन भील की दूरी पर भी सुनाई पड़े क्योंकि जुआरी की आवाजें सुनने में उसके कान बहुत अध्यस्त थे। उसने बार-बार पैसे लगाये और तांबे के सिक्के चांदी में परिवर्तित होने लगे। चांदी डालरों में परिएत हो गई और डालरों की संख्या बढ़ने लगी। उत्तेजित हो वह चीख उठा—"दिवय द्वार पर दोसी डालर!"

उसे पता न चल सका किसने कगड़ा शुरू किया और क्यों किया। गालियाँ, घूँ से और लातों की मिश्रित ध्वनियाँ उसके कानों पर पड़ीं और जब वह ठीक से अपने क़दमों पर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि जुए की मेजें ग़ायब थीं और उनके साथ ही जुआरी भी-लापता थे। उसके शरीर के अनेक आंग इस प्रकार दुख रहे थे मानो उसे खूब पीटा गया हो। लातें मारी गई हों और अनिगत लोग आश्चर्य-चिकत हो उसकी ओर देख रहे थे। यह महसूस करते हुए कि वह छुछ भूल गया है वह वहाँ से पुराने मन्दिर की ओर चला और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसका डालरों का ढेर अटश्य हो गया है। और चूँ कि जुआरी लोग जो इन त्योहारों के अवसर पर जुए करते हैं वीच्यांग के निवासी नहीं होते वह उन बदमाशों को कहाँ दूँ दता ?

त्रोहो कैसा सफेद और चमकता हुआ चाँदी का ढेर था! वह सब उसी का था लेकिन..... अब तो वह सारा का सारा गायब था। अब तो यह बात भी उसे सांत्वना नहीं दे सकती थी कि उसे उसके बेटे ने लूट लिया है। और न ही वह अपने आप को कीड़ा-मकोड़ा सममकर संतुष्ट रह सकता था। इसलिये इस बार तो उसे वास्तव में पराजय का कड़वा घूँट चखना ही पड़ा।

लेकिन फौरन उसने अपनी पराजय को विजय में परिग्रत कर दिया। अपना दाहिना हाथ उठाकर उसने अपने ही गाल पर दो तमाँ चे मारे ताकि उनमें पीड़ा हो। थप्पड़ हाने के बाद उसके दिल का बोभ हल्का हो गया। उसे ऐसा लगा मानो पहला तमाँचा तो उसने अपने ही गाल पर मारा था और दूसरा किसी और के गाल पर गो कि उस तमाँ चे का दर्द अब भी उसके गालों पर हो रहा था। संतुष्ट हो कि उसी ने विजय प्राप्त की है वह लेट गया। शीझ ही उसकी आँख लग गई।

#### : 3:

## अग्राह क्यू की विजयों का विस्तृत वर्णन

यद्यपि त्याह क्यू को हमेशा विजय प्राप्त होती थी मि० चात्रों ने जब से उसे एक तमाँ चे से सम्मानित किया था तब से तो वह बहुत प्रसिद्ध हो गया।

श्रमीन को दो सौ य्वां नक़द देने के बाद श्राह क्यू कोधित हो लेट गया। बाद में उसने श्रपने मन में सोचा, "श्राज-कल संसार में कितना श्रन्याय बढ़ रहा है, बेटे बाप को मारते हैं..." फिर मि० चाश्रो के, जो कि श्रव उसका बेटा था, विचारों ने उस को उत्साहित करना शुरू किया श्रीर वह उठा श्रीर "पित की समाधि पर बेठी तरुगा विधवा" गाता हुआ शराब की दुकान पर पहुँचा। उसके बाद उसने यह जरूर महसूस किया कि मि० चाश्रो श्रिधकांश लोगों से कुछ उच्च-स्तर का व्यक्ति है।

आश्चर्य की बात है कि इस घटना के पश्चात् हर कोई उसका विशेष सम्मान करने लगा। शायद उसने यह समम्मा था कि वह चाओ का बाप था पर वास्तव में ऐसा नहीं था। बीच्बांग में तो यह नियम था कि यदि सातवें बच्चे ने आठवें बच्चे को पीट दिया या अमुक ली ने अमुक चांग को ठोक दिया

तो उसको कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था। हाँ, मार-पीट का सम्बन्ध किसी ऊँचे व्यक्ति जैसे मि० चात्रों के साथ होना चाहिये था वरना देहावी लोग उस विषय पर बातें ही नहीं करते थे। परन्तु एक बार उन्होंने उस घटना को बात-चीत के योग्य समभ लिया क्योंकि मारने वाला बहुत प्रख्यात था और पिटने वाले की भी उसकी कुछ स्याति पहुँच गई थी। जबिक रालती आह क्यू की थी तो जाहिए है उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मि० चात्रो तो ग़लती पर हो ही नहीं सकते । लेकिन जब आह क्यू ग़लती पर था तो सब कोई उसके साथ श्रसाधारण सममदारी से क्यों व्यवहार करते थे ? यह बताना कठिन है। हाँ, इम यह अनुमान लगा सकते हैं कि चूंकि आह क्यू कहा करता था कि वह मि० चाओ के वंश से सम्बन्ध रखता है इसिलये जो भी पीटा गया था लोग खब भी उससे घबराते थे और सोचते थे सम्भव है उसके कथन में कुछ सत्य हो इसिलिये उसे समादर की दृष्टि से देखते थे। या फिर दूसरा कारण यह हो सकता है कि इसकी समानता कन्पयूशस के मन्दिर के बिल के गो-मांस से की जा सकती है। यदापि गो-मांस उसी कोटि में आता था जिसमें बिल के सुअर का मांस और वकरी का मांस आता था क्योंकि वे सभी पशु-उत्पत्ति के थे और चूंकि उसका ऋषियों ने प्रयोग किया था इस लिये कालांतर में कन्म्यूशस के अनुयायियों ने उसे स्पर्श करने का भी साहस न किया।

इस घटना के पश्चात् स्राह क्यू निरन्तर सफल होता रहा।

एक दिन संध्या को जब वह प्रफुल्लता से मदमस्त हो कहीं चला जा रहा था उसकी गलमुच्छे बांग पर नजर पड़ी जो धूप में **अ**धनंगा दीवार के सहारे बैठा हुआ जुएँ सार रहा था । उस पर दृष्टि पड़ते ही आह क्यू के शरीर में भी खुजली होने लगी। यह गलमुच्छा वांग खुजली का रोगी था और उसकी वड़ी-बड़ी मूं छे थीं और सब कोई उसे "दादवाला गलगुच्छा वांग" कहा करते थे। यद्यपि ऋाह क्यू ने उसके नाम में से "दाद" शब्द हटा दिया था पर वह उससे सख्त घृणा करता था। आह क्यू ने महसूस किया कि वैसे खुजली या खारिश तो कोई विशेष रोग नहीं हैं पर ऐसे बालदार गाल तो वास्तव में बहुत ही असाधारण हैं और इसलिये उन पर ग्लानि हो उठना स्वाभाविक ही है। अन्त में आह क्यू उसी के साथ बैंठ गया। अब यदि वह कोई और निठल्ला होता तो आह क्यू कदापि इस सहजता के साथ वहां बैठने का साहस न करता लेकिन गलमुच्छे वांग के पास बैठने में उसे क्या भय हो सकता था ? सत्य तो यह है कि उसकी वहां बैठने की इच्छा को वांग अपना सम्मान सममता था।

श्राह क्यू ने श्रपना जर्जर-धारीदार जाकेट उतारा श्रीर उसे बाहर-भीतर से देखा परन्तु या तो इसिलये कि उसने उसे हाल ही में धोया था या शायद इसिलये कि वह खुद बड़ा फूहड़ था श्रीर जुएँ मारने की कला में निपुर्ण न था बड़ी खोज-तलाश के बाद केवल तीन या चार जुएँ ही वह निकाल सका। उसने देखा कि गलमुच्छा बांग एक के बाद दूसरी धड़ाधड़ जुएँ निकाल रहा

था और चटाचट उन्हें मुँह में दबाये जा रहा था।

पहले तो त्याह क्यू को निराशा-सी हुई पर बाद में आत्मग्लानि हो गई। वह घृिणत गलमुच्छा वांग इतनी जुएँ खा गया
त्यौर उससे दो-चार भी मुश्किल से निकलीं—इसमें कितनी बड़ी
पराजय निहित थी! उसने और दो-चार बड़ी-बड़ी पकड़ने की
इच्छा की, परन्तु एक भी हाथ न लगी और बड़ी कठिनाई के
बाद उसे एक मध्यम-श्राकार की हाथ लग ही गई, जिसे उसने
बड़ी भयंकरता और इन्छ पाशिवकता के साथ मुँह में दूँस लिया।
लेकिन उसकी तो पट्ट की-सी ध्विन निकल कर रह गई और फिर
वह गलमुच्छे वांग से बाजी हार गया।

उसके सभी दाग सुर्ख हो गये, उसने श्रपना जाकेट जमीन पर फेंक दिया, श्रुक दिया और कहा, "कीड़ा !"

"खुज्जू कुत्ते, किसे गाली दे रहा है वे ?" उसकी श्रोर तिरस्कृत दृष्टि से देखते हुए गलमुच्छे वांग ने कहा।

यद्यपि हाल ही में जो उसे सम्मान प्राप्त हुआ था उससे आह क्यू का गर्व बढ़ गया था; परन्तु जब उसका लुच्चे-लफंगों से सामना होता तो वह भीगी बिल्ली बन जाता था। फिर भी इस बार तो वह असाधारणतया मनाड़ालू बन गया। इस प्रकार का बालदार गालों वाला प्राणी ऐसी घृष्टता कैसे कर सकता है? "जो कोई भी सुन रहा है उसी को दे रहा हूँ", आह क्यू ने कहा और अपने हाथ पुटों पर रखकर खड़ा हो गया।

"क्या तेरी हिं चुलचुला रही हैं ?" गलमुच्छे वांग ने खड़े

होकर कहा और कोट पहन लिया।

श्राह क्यू सममा वांग भाग जाना चाहता है, इसलिये वह श्रागे बढ़ा श्रीर उसे मारने के लिये उसने घूसा ताना। लेकिन इसके पूर्व कि श्राह क्यू का घूसा गलमुच्छे वांग पर पड़े, वांग ने उसे धर दबाया श्रीर ऐसी पटखनी दी कि श्राह क्यू लुढ़क गया। गलमुच्छे वांग ने लपककर उसकी चुटिया पकड़ ली श्रीर उसे घसीट कर दीवार तक लाने लगा ताकि उसका सिर श्रपने रिवाजानुसार दीवार में पटक-पटक कर मारे।

"ऐ, देखो शरीफ आदमी जनान से नात करता है, हाथा-पाई नहीं करता।" आह क्यू ने निरोध किया, उसका सिर दूसरी स्रोर था।

जाहिर है गलमुच्छा वांग कोई शरीफ आदमी तो था नहीं, इसिलये कि उसने आह क्यू की बात पर ध्यान दिये बिना पांच-छः बार उसका सिर दीवार में दे मारा और फिर उसे ऐसा जोर का धक्का दिया कि आह क्यू लुढ़कता हुआ दो गज दूर जा गिरा। तब जाकर गलमुच्छा वांग संतुष्ट हुआ और वहां से चला।

जहां तक श्राह क्यू को स्मरण है जिंदगी में यह पहला मौका था जब गलमुच्छे वांग के हाथों उसकी यह दुर्गति बनी थी। इससे पूर्व वह सदैव गलमुच्छे वांग को उसके बालदार गालों के लिये चिढ़ाया करता था श्रीर वांग ने कभी उसे नहीं चिढ़ाया था, मारना तो खैर दरिकनार ही था। श्रीर श्रब सभी श्राशाशों के प्रतिकृत गलमुच्छे वांग ने उसे पीट दिया था। शायद वाजार में वे जो कुछ कहते थे वह वास्तव में सच ही था—"सम्राट् ने सरकारी पद की परीचायें मन्सूख कर दी हैं और जो विद्यार्थी उन्हें पास कर चुके हैं, उनकी श्रव कोई श्रावश्यकता नहीं है।" इसका तो स्पष्टतः यह परिणाम हुआ होगा कि चाओपरिवार की प्रतिष्टा समाप्त हो गई होगी। क्या इसी का तो यह परिणाम नहीं कि लोग उसका तिरस्कार कर रहे थे?

श्राह क्यू वहां ऋस्थिर खड़ा रहा।

कुछ दूरी से घाह क्यू के कुछ और शत्रु समीप बाते दिखाई पड़े। यह मि० चियेन का सबसे बड़ा लड़का था, जिससे च्याह क्यू को घृणा थी। कुछ दिन पहले वह शहर में एक विदेशी पाठशाला में शिचा प्राप्त करने गया था और उसके बाद शायद जापान, चला गया था। जब कोई ६ महीने बाद वह घर लौटा तो उसकी टांगें सीधी थीं और चोटी ग़ायब हो चुकी थी। उसकी मां कई बार फूट-फूट कर रोई और उसकी पत्नी ने तीन बार कुएं में गिरकर आत्म-घात करने की चेष्टा की। बाद में उसकी मां ने हरेक से कह दिया, "एक बार जब वह नशे में था तो किसी यदमाश ने उसकी चोटी काट ली। वह तो कोई अफसर हो जाता, पर अब जब तक वह दुबारा न उग आये, उसे प्रतीत्ता करनी पड़ेगी वरना वह अफसर बन ही नहीं सकता।" फिर भी आह क्यू को इस पर विश्वास न आया और वह उसे "नकली विदेशी शैतान" श्रीर "विदेशियों का एजेएट" कहता रहा। ज्यों ही वह उसे देखता बडबड़ाने लगता।

जिस बात पर आह क्यू को उससे सबसे अधिक घृगा और ग्लानि थी वह थी कृत्रिम चोटी । जब आदमी चोटी भी भूठी ही लगा ले तो वह फिर इन्सान कैसे रह सकता है और उसकी पत्नी ने चूंकि चौथी बार कुएं में गिरने की कोशिश नहीं की, इसलिये वह भी अच्छी स्त्री नहीं हो सकती।

यह "नकली विदेशी शैतान" उसी की छोर चला आरहा था। "गंजे—गंधे—" पहले तो आह क्यू मन ही मन में और धीरे-धीरे उसे गालियां-कोसने दे रहा था पर इस समय जबिक वह कोधावस्था में था और अपने भाव प्रकट करना चाहता था, इसिलये अनायास ही शब्द उसके मुँह से निकल पड़े।

दुर्भाग्यवश यह "गंजा" अपने साथ एक चमकदार भूरी बेद लिये जा रहा था, जिसे आह क्यू "विलापी के हाथ की छड़ी" कहा करता था और बड़े-बड़े उग भर कर वह उसके निकट पहुँचा। आह क्यू जानता था कि अब पिटाई उड़ने वाली है और इसलिये फुर्ती से उसने भी कमर कस ली और अकड़ी हुई कमर लिये वह अतीचा करने लगा और जाहिर है कि आशानुसार ही एक जोरदार धन्म की आवाज करते हुए बेद उसके सिर पर पड़ी।

"मैं तो उसे चिढ़ा रहा था !" आह क्यू ने पास ही खड़े एक बालक की ओर इशारा करते हुए कहा।

पटाख ! पटाख ! पटाख !

जहां तक आह क्यू को याद है यह उसके जीवन का दूसरा अपमान था। सौभाग्यवश, ज्योंही पटाल की आवाज बंद हुई, उसे लगा मानो सामला खतम हो गया है श्रौर इसलिये उसने संतोष की साँस ली। साथ ही "विस्मरण की बहुमूल्य योग्यता" ने जो उसके पूर्वजों से उसे विरासत में मिली थी, उसका यहां भी साथ दिया। वह धीरे-धीरे वहां से चला श्रौर जब मधुशाला के द्वार पर पहुँचा तो उसे फिर उल्लास का श्रनुभव हुआ।

लेकिन सामने से एक छोटी भिन्नुणो "आतम-सुधार आश्रम" से चली आ रही थी। भिन्नुणी पर दृष्टि पड़ते ही आह क्यू हमेशा क्रोधातुर हो जाता और उलाइना देता। लेकिन इस दर्पदमन के बाद क्या कर सकता था? उसने फौरन वह सब याद किया जो हुआ था और उसका क्रोध पुनर्जीवित हो उठा।

"श्रोहो, तो यह सब विपत्ति इसीलिये मुम पर पड़ी कि मुमे तुम्हारी शक्ल देखनी थी।" उसने अपने मन में सोचा।

वह उस भिन्नुणी तक गया, जोर से थूका और वोला, "उफ.....!"

छोटी भिद्धणी ने उस पर तिनक ध्यान न दिया और सिर सुकाये चुपचाप आगे चल दी। आह क्यू फिर उसके पीछे गया और अचानक उसने भिद्धणी का हाल ही में मुंडा हुआ सिर मलने के लिये हाथ बढ़ाया और फिर मूर्बतापूर्ण हँसी हँसते हुए कहने लगा, "गंजी! जा जल्दी कर तेरा भिद्ध तेरी राह देख रहा है……।"

"मेरे सिर पर तुम क्यों हाथ फेर रहे हो......?" भिचुणी विली श्रीर शर्म से लाल होती हुई वह फुर्ती से आगे बढ़ गई।

शराबलाने में बैठे हुए लोग ठहाका मार कर हँसे। आह क्यू ने जब देला कि उसके साहसिक कार्य की लोग सराहना कर रहे हैं तो वह पुलकित हो उठा।

"जब भिद्ध तुम पर हाथ रख सकता है तो मैं क्यों नहीं रख सकता ?" उसने उसके गाल में चुमटी लेते हुए कहा।

शरावलाने के लोगों ने फिर क़हक़हा लगाया। आह क्यू और भी अधिक प्रसन्न हुआ और जो लोग उसके कारनामों की दाद दे रहे थे, उन्हें और संतुष्ट करने की खातिर उसने उसके जाने के पहले एक बार और जोर से उसकी चिमटी ली।

इस साहसिक कार्य के समय वह गलमुच्छे वांग और नकली विदेशी शैतान को भूल गया था मानो दिन भर के दुर्भाग्य का वह बदला ले चुका हो। और आश्चर्य की बात है कि पिटने के बाद से अब उसका जिस्म उसे कहीं हल्का और इतना जोशीला महसूस हुआ मानो हवा में उड़ जायगा।

"त्राह क्यू, भगवान करे तू निपूता मरे !" छोटी भिचुगी के अश्रुमिश्रित शब्द दूर से सुनाई पड़े।

श्राह क्यू ने विजयाल्लास से ठहाका मारा।

शराबखाने के लोगों ने भी उसका साथ दिया, पर इस बार उन्हें कुछ कम संतोप हुआ।

## प्यार की हार

कहते हैं ऐसे भी विजेता हुए हैं जो विजय पर तब तक प्रसन्न नहीं होते, जब तक कि उनके प्रतिद्वन्द्वी चीते या गिद्ध की भांति भयंकर न हों। यदि प्रतिद्वन्द्वी भेड़ या मुर्गी के बच्चे जैसे कायर हों तो वे समस्ते हैं उनकी विजय फीकी रही और ऐसे भी विजेता देखे जाते हैं जो सभी को लपेट लेते हैं। शत्रु उनके द्वारा या तो मार दिया जाता है, या वह शरणागत हो जाता है और उन्हें अनुभव होता है कि अब उनका कोई शत्रु, प्रतिद्वन्द्वी या मित्र शेष नहीं रहा बल्कि केवल वे ही स्वयं सर्वशिक्तमान, अकेले, निर्जन और निराश्रय रह गये हैं। और तब वे महसूस करते हैं कि उनकी विजय शोकांत हुई है। परन्तु हमारा नायक इतना दुर्वल और गया-बीता भी नहीं है। वह तो सदेव प्रसन्नचित्त रहता आया है। शायद यह इस चीज का प्रमाण है कि चीन की आध्यात्मिक सभ्यता शेष विश्व से उच्चतर है।

देखिये न, श्राह क्यू कितना सरल श्रीर प्रसम्नचित्त है मानो श्रभी उड़ जायगा। लेकिन यह विजय अन् ठे परिणामों से रहित न थी। वहुत देर तक तो ऐसा लगा मानो वह उड़ रहा हो और वह उड़ता हुआ प्राचीन मंदिर पहुँचा, जहां पहुँच कर वह साधारणतया लेटते ही निद्रामग्न हो जाता था। लेकिन आज शाम को आंखें बन्द करना उसके लिये कठिन हो गया, उसने महसूस किया कि उसके अंगूठे और पहली उंगली में कुछ हो गया है, क्योंकि वे पहले की अपेता अब कुछ अधिक स्तिग्ध लग रही थीं। यह नहीं कहा जा सकता कि यह नरमी या चिकनाहट उस छोटी मिन्नुणी के गालों की थी या उसकी उँगलियाँ भिन्नुणी के गालों से रगड़ खाकर चिकनी हो गई थीं।

"ब्राह क्यू, भगवान् करे तू निपूता भरे !"

ये शब्द फिर श्राह कर के कानों में गूंजे श्रीर उसने सोचा, "ठीक है, श्रव मुमे शादी कर लेना चाहिये, क्योंकि यदि कोई मनुष्य संतानहीन मर जाता है तो उसकी मृतात्मा के लिये एक प्याला चावल देने वाला भी कोई नहीं होता...... मुमे श्रव शादी कर ही लेना चाहिये।" कहावत है कि "पितृ-भिक्त से हीन श्राचरण के तीन रूप होते हैं जिसमें से बदतरीन होता है सन्तानहीन होना" श्रीर यह जीवन की विडम्बना ही तो है कि "बिना सन्तान वाली मृतात्मा भूखी मरे।" इस प्रकार वह जो छुछ सोच रहा था, वह ऋषि-मुनियों के श्रादेशानुसार सर्वथा उचित था श्रीर वास्तव में दया का विषय है कि कालांतर में वह पागलों

की आंति बिना रुके भागता फिरे और उसकी आत्मा को शांति न मिले।

"स्त्री, स्त्री..... !" उसके दिमारा में आता रहा।

"......भिद्ध हाथ धरता है.....स्त्री, स्त्री । स्त्री !" फिर वही विचार मस्तिष्क में घूमता रहा ।

हम यह कभी न जान सके कि छाह क्यू उस रात आखिर कब सो गया। लेकिन उसके बाद उसे शायद हमेशा अपनी उँगलियाँ नरम और चिकनी लगीं और वह सदैव किंचित प्रफुल्लित-सा रहा। "स्त्री....." वह सोचता ही रहा।

इस पर से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्त्री मानव के लिये वास्तव में एक बड़ा खतरा है।

चीन के श्रिधकांश की-पुरुष यदि दुर्भाग्यवश नारियों द्वारा नष्ट-अष्ट न हो जाते तो श्रवश्य ही श्रिष-मुनि बन सकते थे। शांग वंश का तान ची द्वारा सर्वनाश हुआ, चाश्रो वंश को पाश्रो स्जू ने चित पहुँचाई, श्रीर जहां तक चिन वंश का सम्बन्ध है यद्यपि हमें इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता पर यदि हम यह कल्पना कर लें कि उसके श्रन्त का भी कारण स्त्री ही रही होगी तो श्रन्यायपूर्ण न होगा। श्रीर यह तो सत्य है ही कि तुंगचों की मृत्यु त्याश्रो चान द्वारा ही हुई थी।

प्रारम्भ में त्राह क्यू भी नैतिकता और संयम-नियम से रहने वाले त्रादिमयों में से था। हालाँ कि हम नहीं जानते कि उसे किसी योग्य शिल्क का नेतृत्व प्राप्त हुआ या नहीं परन्तु फिर भी "लिंगों के कठोर पृथक्करण्" का पालन करने में वह सदैव बड़ी सावधानी प्रदर्शित करता था और उसमें इतनी पिवत्रता व न्यायिप्रयता भी थी कि वह छोटी भिज्जणी और नकली विदेशी शैतान के पाखंडों का खुले आम-विरोध करता था। उसका विचार था कि "सारी भिज्जिणों के भिज्जकों के साथ गुप्त सम्बन्ध हैं। जब कोई स्त्री सड़क पर अकेली जाती है तो स्पष्ट है कि वह दुर्जनों को कामातुर करना चाहती है। जब कोई पुरुष और स्त्री आपस में बातें करते हैं तो अवश्य वे कोई-न-कोई बात निश्चित करते होंगे।" उन लोगों को सुधारने की गरज से वह ऐसे लोगों पर अपनी कोपा- कुल दृष्टि डालता या जोर से कोई चुभता हुआ वाक्य कह देता; या यदि स्थान निर्जन होता तो वह पीछे से पत्थर भी फेंक देता था।

किस को गुमान हो सकता था कि एक तीस वर्ष का अधेड़ व्यक्ति जिसे "दृढ़ होना" चाहिये था इस नन्हीं भिच्चणी पर इस तरह लृहू हो जायगा। शास्त्रीय नियमानुसार इस प्रकार की विचिन्नता मानव में नहीं होनी चाहिये इसिलये खियाँ निसंदेह घृणित प्राणी हैं। क्योंकि यदि नन्हीं भिच्चणी का मुख मुलायम और स्निग्ध न होता तो आह क्यू उस पर हरगिज मोहित न होता और न ही ऐसा तब होता यदि नन्हीं भिच्चणी का मुख कपड़े से ढँका होता। पाँच-छः साल पहले जबिक खुले मैदान में कोई तमाशा हो रहा था उसने एक स्त्री के पुट्टे में तिक्का नोच लिया था लेकिन चूँ कि पुट्टे पर वस्त्र था इसिलये उसकी नरमी पर वह

वाद में इस प्रकार विचित्र नहीं हुआ था। परन्तु उस नन्हीं भिज्जुणी ने तो अपना मुख हँका नहीं था और यही चीज पाखण्ड के घिनौनेपन का सबूत थी।

"स्त्री....." त्राह क्यू ने सोचा।

वह उन स्त्रियों पर कड़ी नजर रखता था जिन्हें वह सममता था कि वे "बदमाशों को काम-वासना की छोर प्रेरित करना चाहती हैं" लेकिन वे कभी उसकी छोर देखकर मुस्कराती नहीं थीं। वह उन स्त्रियों की बातें बड़े ध्यान से मुनता था जो उससे बातचीत करती थीं परन्तु उसने उनकी बातों में कभी किसी प्रकार का निर्देश नहीं पाया। छाह ! यह भी स्त्रियों के चिनावनेपन का ही एक छौर उदाहरण है। वे सब की सब भूठी नम्नता धारण कर लेती हैं।

एक दिन जब आह क्यू मि० चाओं के घर पर चावल पीस रहा था खाना खाने के बाद रसोई में जाकर पाइप पीने लगा। यदि किसी और का मकान होता तो वह शाम के खाने के बाद घर पर चला जाता पर चाओ परिवार में लोग जल्दी खाना खा लेते थे। हालाँ कि यह नियम था कि लेंप नहीं जलाना चाहिये बल्कि खाने से निपटते ही सो जाना चाहिये पर फिर भी इस नियम में कभी-कभी छुळ अपवाद निकल आते थे। पहला—जब मि० चाओं का पुत्र जिले की सरकारी पद की परीचा में बैठ रहा था तो उसे परीचा की तैयारी के लिये लेंप जलाने की आझा मिल गई। दूसरा—जब आह क्यू इधर-उधर के काम करने आता तो चावल पीसने के लिये उसे भी लैंप जलाने की इजाजत थी। इस दूसरे अपवाद की ही बदौलत आह क्यू अब तक रसोई में बैठा धूम्रपान कर रहा था ताकि उसके बाद फिर चावल पीसे।

जब अभाह यू ने जो चाओ घराने की एकमात्र नौकरानी थी बर्तन घो लिये तो वह भी लम्बी बेंच पर बैठ गई और आह क्यू से गणें मारने लगी।

"हमारी मालिकन ने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि मालिक एक रखेल रखना चाहता है....."

"स्त्री..... श्रमाह वु.....यह नन्ही विधवा," श्राह क्यू ने सोचा ।

"हुआरी छोटी मालिकन के अष्टमी को वच्चा होने वाला है ..."

"श्री....." त्राह क्यू ने फिर विचार किया। उसने अपना पाइप रख दिया और उठ खड़ा हुआ।

"इमारी छोटी मालिकन—" श्रमाह वू बकवास करती रही।
"मेरे साथ सोखो !" श्राह क्यू श्रचानक उसकी श्रोर बढ़ा

श्रीर उसे उसने अपने क़द्मों पर गिरा लिया।

न्नग् भर के लिये निस्तब्धता छ। गई।

"उई मा !" अमाह वू सुनते ही स्तम्भित हो गई, धूजने लगी और फिर एकदम चीत्कार निकालती हुई भाग निकली। और शीघ ही पता चला कि वह रो रही थी।

आह क्यू भी दीवार के सहारे मुका चिकत खड़ा था, उसने

दोनों हाथों से खाली बेंच की पकड़ा और आहिस्ता से खड़ा होने लगा, अब उसे कुछ घुंघला भान हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वास्तव में अब तो वह स्वयं भी कुछ घबरा-सा गया था। हड़बड़ा कर उसने अपना पाइप कमर पट्टे में घुरसा और चावल पीसने के लिये जाने का विचार किया। धम्म से आवाज हुई ड्योंही उसके सिर पर एक भारी प्रहार हुआ और फुर्ती से जो उसने घूम कर देखा तो उसके सामने जिले का सफल उम्मीद- वार खड़ा बाँस घुमा रहा था।

"तुके हिम्मत कैसे हुई ... तुके..."

बड़ा भारी-सा बाँस उसके कन्धों पर पड़ा, जब सिर के बचाव के लिये आह क्यू ने दोनों हाथ उठाये तो प्रहार उसकी उँगलियों पर पड़ा और वह विलविला गया । और जब वह रसोई के दरवाजों से भागा तो लगा मानो उसकी पीठ पर भी आधात पड़ा है।

"हरासी कहीं के !" सफल जम्मीदवार ने कोधातुर हो कहा श्रीर पीछे से उसे गालियां देते रहे।

श्राह क्यू मिल के फर्श पर जा कर रुका जहां वह श्रकेला ही था। श्रव भी उसकी उँगलियों के पोरवों में पीड़ा हो रही थी श्रीर श्रव भी "हरामी" शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। यह ऐसा शब्द था जिसका वीच्वांग के लोग कभी प्रयोग नहीं करते थे केवल वे धनिक ही जो सरकारी जीवन से परिचित थे इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। श्रव तो वह श्रीर भी भयभीत

हो गया और यह बात उसके दिमारा पर गहरी जम गई। लेकिन अब "क्षी....." का विचार हवा हो चुका था। इस गाली और पिटाई के बाद उसे ऐसा लगा मानो कुछ खतम हो गया है और जब वह फिर चावल पीसने गया तो उसे अब बड़ा हल्का-सा महसूस होने लगा। कुछ देर पीसने के बाद उसे गर्मी लगने लगी वह और कमीज उतारने के लिए रुका।

जब वह कमीज उतार रहा था तो उसे बाहर से किसी कोलाहल की आवाज सुनाई पड़ी और चूंकि आह क्यू को इधर-उधर की बातों में खूब मजा आता था इसिलिये वह उस शोर की तलाश में बाहर निकल पड़ा। अंत में उसने वह जगह दूं द ही ली जहां शोर हुआ था—वह थी मि० चाओ का अन्दरूनी आंगन। गो कि अब संध्या हो चुकी थी उसने बहुत से लोगों को वहां देख लिया वहां सारा चाओ परिवार था जिसमें वह मालकिन भी शामिल थी जिन्होंने दो रोज से अनशन कर रखा था। साथ ही उनके पड़ोसी मि० तसू, उनके नाती चाओ पाइ-यान और चाओ स्जू-चेन भी मौजूद थे।

द्योटी मालिकन श्रमाह यू को नौकरों के कमरे से बाहर ला रही थी श्रीर कह रही थी:

"बाहर आ.....कमरे में बैठी मत रोये जा।"

"हरेक कोई जानता है तू अच्छी श्रीरत है।" श्रीमती त्सू एक श्रोर से बोर्जी, "श्रात्महत्या की बात कभी न सोचना तू, श्रम्बा।" श्रमाह वृ सिर्फ विलखती रही श्रौर श्रश्रव्य वातें वड़बड़ाती रही।

"यह तो बड़ा रोचक मामला है," आह क्यू ने सोचा। "यह वेचारी विधवा क्या बद्माशी कर सकती है ?" इसी बात का पता लगाने की गरज से वह चाओं स्यू-चेन के पास आ रहा था कि यकायक उसकी नजर मि० चाओं के सबसे जेष्ठ लड़के पर पड़ी जो वहीं लट्ठ लिये उसकी ओर लपका आ रहा था। उस बड़े बाँस के लट्ठ ने उसे याद दिलाया कि वह उस से पिटा भी है और उसे तुरन्त ध्यान आया कि इस उत्तेजनापूर्ण दृश्य से उसका भी कुछ सम्बन्ध अवश्य है। वह मुड़ा और मिल में जाने की गरज से भागा और उस घबराहट में उसे यह न स्मा कि बाँस का लट्ठ उसका भागने का मार्ग अवरुद्ध कर लेगा और उसके स्मृमते ही वह दूसरी दिशा में दौड़ा और बिना किसी दीगर प्रयास के वह पीछे के दरवाजे से निकल भागा। कुछ ही देर में वह अपने प्राचीन मन्दिर में पहुँच गया।

जब आह क्यू दम भर के लिये बैठा तो उसकी चमड़ी पर
गूमड़े पड़ने लगे और उसे कुछ ठएड भी महसूस हुई क्योंकि
जो भी मौसम वसन्त का था परन्तु रातों को अब भी पाला पड़ता
था और खुले कमरों के लिये तो वे बड़ी हानिकारक थी। तब उसे
याद आया कि वह अपनी कमीज चाओ परिवार के घर भूल
आया है परन्तु उसे भय लगा कि यदि वह कमीज लेने वहां गया

तो उसे सफल उम्मीदवारों के श्रौर भी बांसों के प्रहार सहने पडेंगे।

फिर अमीन अन्दर आगया।

"आह क्यू, साले कुतिया के वच्चे !" अभीन ने कहा। "तो अब तूने चाओ परिवार के नौकरों से भी छेड़छाड़ शुरू करदी; तू निरा उपद्रवी है। तूने मेरी नींद भी हराभ कर दी कुतिया के बच्चे !...."

गालियों की इस बौछार में जाहिर है छाह क्यू क्या कहता । अन्त में, क्योंकि अब रात का समय था इसलिये बाह क्यू को दुगुना जुर्माना देना पड़ा—४०० नक़द लेकिन क्योंकि उसके पास नक़द पैसे नहीं थे उसने अपना फेल्ट हैट जमानत के तौर पर दे दिया, और निम्नांकित पाँच शर्ते स्वीकार की:

- (१) अगले दिन सुबह वह दो लाल बित्तयां जो १ पींड वजन की हों और कुछ अगरबित्तयों का बंडल ले कर चाओ परिवार के यहां जायगा ताकि अपने अपराध का प्रायश्चित कर सके।
- (२) चात्रो-परिवार ने भूत-प्रेत को भाड़ने-फूकने के लिये जो टान्रोइस्ट पुजारी बुलवाये थे उनका खर्च त्राह क्यू देगा।
  - (३) चात्रो-घर में आह क्यू अब कभी क़द्म नहीं रखेगा।
- (४) यदि भविष्य में अमाह वू पर कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी तो उसका दायित्व आह क्यू पर होगा।
  - (४) त्राह क्यू त्रपनी मजदूरी या क्रमीज लेने नहीं जायगा। त्राह क्यू ने स्वभावतः सभी शर्ते मान लीं, वस दुर्भाग्य यही

धा कि उसके पास नक़द पैसा नहीं था। सौभाग्य की बात कि यसन्त ऋतु थी इसलिये रुई वाले गद्दे के बरोर भी काम चल सकता था इस तरह उसने दो हज़ार च्वां के लिये उसे गिरवीं रख दिया और बाक़ी शर्तों को मान लेने का बादा किया। नंगी कमर लिये कुछ देर खुशामद करने के बाद भी उसके पास कुछ य्वां बच गये और उसके बदले अपना फेल्ट हैट लेने की बजाय उसने वह सभी रक़म शराब पर खर्च कर दी।

लेकिन चात्रो-खान्दान ने न तो त्रगरवित्यां जलाई और न ही बित्तयाँ इस्तेमाल की इसिलिये कि उनका प्रयोग उस समय होता था जब मालिकन बुद्ध की पूजा करती थीं और इसिलिये इन दोनों चीजों को इस विशेष उद्देश्य के लिये श्रालग रख दिया गया। उस फटी-पुरानी कमीज के श्राधिकाँश भाग के तो बच्चे के लिये जो श्राष्ट्रमी को छोटी मालिकन के हुआ था पलुवे बना लिये गये जबिक चिथड़ों का श्रामाह वू ने जूते के सोल में इस्तेमाल कर लिया।

#### ; 4 ;

### जीविका की समस्या

जब आह क्यू ने यह संस्कार पूरा कर लिया तो वह हमेशा की भाँ ति प्राचीन मन्दिर को लौट आया। सूर्य अस्ताचल को जा चुका था और उसे धीरे-धीरे यह अनुभव होने लगा—जमाने की चाल भी निराली है। जब उसने इस प्रश्न पर विचार किया तो इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह सब शायद इसलिये महसूस हो रहा है क्योंकि उसकी पीठ नंगी है। जब उसे याद आया कि उसके पास अभी वह धारीदार जीर्ण-शीर्ण जाकेट बाक़ी है तो उसने उसे पहन लिया और लेट गया और जब उसकी ऑल खुली तो उसने देखा कि सूर्य अब भी पश्चिमी दीवार के अपर अपनी किरणें बिलेर रहा था। यह उठ बैठा और बड़बड़ाने लगा, "कुतिया का बच्चा...."

उठने के पश्चात् वह फिर भी हमेशा की भाँति गिलियों में मारा-मारा फिरता रहा और धीरे-धीरे उसे फिर उसी विचार ने दबोच लिया दुनिया में जरूर कुछ निराली बात हुई है पर इस बार इसका उसकी नंगी पीठ की श्रमुविधा से कोई सम्बन्ध तथा। एस दिन के बाद ऐसा लगा मानो वीच्वांग की सभी स्त्रियाँ उससे लजाने लगीं और जब कभी वे आह क्यू को आते हुए देखतीं सब की सब घरों में छिए जातीं। यहाँ तक कि श्रीमती त्सू जो लगभग ४० वर्ष की यृद्धा थीं इसी गड़बड़ में उनके साथ छिए जाती थीं और अपनी ११ वर्षीया पुत्री को भी अन्दर बुला लेती थीं। यह बात आह क्यू को बड़ी अनोखी प्रतीत हुई और उसने सोचा ''ये बूढ़ी चुड़ेलें भी ऐसी शर्माली हैं जैसे नई नवेली दुलहनें। कुतियें!...."

कई दिनों बाद उसे श्रीर भी श्रिषक तीव्रता से महसूस हुआ कि यह दुनिया भी श्रजीबो-रारीब है। श्रव्यत तो शराब-खाने वालों ने उसे उधार देने से इन्कार कर दिया श्रीर दूसरे प्राचीन मन्दिर के वृद्ध व्यवस्थापक ने कुछ श्रनावश्यक बातें कह दी जिनसे प्रगट हुआ कि वह श्राह क्यू को वहाँ से निकाल देना चाहते थे। श्रीर तीसरे यह कि हलांकि उसे याद नहीं रहा कितने दिनों से, पर काफी दिनों से उसे किसी भी श्रादमी ने मजदूरी के लिये भी नहीं बुलाया। शराब की दुकान में उधारी न मिलने से वह काम चला सकता था। बूढ़े श्रादमी का बार-बार उसे वहाँ से जाने को कहना भी वह नजरश्रंदाज कर सकता था लेकिन जब उसे कोई काम नहीं देता तब तो वह मूखों मर जायगा श्रीर यही श्रसल में "कुतिया के बच्चे" वाली स्थिति थी।

जब आह क्यू के लिये यह वेकारी असहा हो गई तो वह अपने पुराने मालिकों के घरों पर माल्म करने गया कि आखिर क्या बात हुई जो उसे काम नहीं मिला। मि० चात्रों की देहलीज पर उसे रोक दिया गया लेकिन वहाँ भी उसे सब छुछ अद्भुत दीख पड़ा। घर में से जो व्यक्ति निकला वह बड़ा कोधित-सा दिखाई दिया जिसने उसे इशारा करते हुए आगे बढ़ने को कहा मानो किसी भिछारी को ग्लानिपूर्ण ढंग से कह रहा हो।

"नहीं है बाबा, कुछ नहीं है। जाओ आगे बढ़ो।"

यह तो श्राह क्यू को श्रोर भी श्रसाधारण-सा लगा। उसने सोचा, "इन लोगों को पहले हमेशा सहायता की जरूरत पड़ती रहती थी। इस प्रकार श्रचानक तो वह काम ख़तम हो नहीं गया होगा; जरूर कहीं कुछ दाल में काला है।" श्रीर पृछताझ करने पर उसे माल्म हुआ कि जब कभी उन्हें कोई काम होता था वे तरुग डॉन को बुला लेते थे। यह तरुग डी० दुर्बल श्रीर शिक्तहीन दिर था जिसे श्राह क्यू गलमुच्छे बांग से भी गिरा हुआ समभता था। किसको गुमान था कि यह नीच मनुष्य श्राह क्यू के पेट पर लात मारेगा? इसलिये श्राह क्यू का क्रोध व नफरत साधारण मौकों की श्रपेत्ता कहीं तीज थी श्रीर ज्योंही वह क्रोध के श्रावेग में वहाँ से जा रहा था कि श्रचानक उसने श्रपना हाथ उठाया श्रीर गाने लगा: "मारूँगा तुभको में, फौलाद की गदा से....."

कुछ दिन बाद मि० चियेन के मकान पर तरुए डॉन से उसका साज्ञात्कार हुआ। ं "जब दो शष्टु मिलते हैं तो उनकी आँखें कोध व प्रतिशोध की ज्वाला से प्रज्वलित हो उठती हैं।" आह क्यू उसके पास गया और तरुए डी० स्थिर खड़ा रहा। "गूंगे जानवर !" आह क्यू ने लाल-पीली आँखें निकाल कर श्रीर मुँह से भाग निकालते हुए कहा।

"चलो ठीक है! हो गया बस!" दर्शकों ने शान्ति स्थापित कराने के उद्देश्य से कहा।

'श्रच्छा रहा, शाबाश !" दूसरों ने राय प्रकट की, पर बीच-बचाव के लिये या योद्धान्त्रों की प्रशंसा के लिये उन्होंने ऐसा कहा या उन्हें भड़काने के लिये—यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

लेकिन इन दो लड़ाकों में से किसी ने उन पर ध्यान नहीं

दिया। यदि आह क्यू तीन क़द्म आगे बढ़ता तो तरुण डी० खतना ही पीछे हट जाता और फिर वे लोग खड़े हो जाते। और आगर तरुण डी० तीन क़द्म बढ़ता तो आह क्यू पीछे हट जाता और वे फिर इसी तरह खड़े हो जाते। कोई आधा घएटे बाद—ठीक समय का अंदाजा नहीं है, क्योंकि वीच्यांग में बजने वाले घएटे-घड़ियां नहीं थों, संभव है बीस ही मिनट लगे हों—जब उन दोनों के सिरों से भाप निकल रही थी और गालों पर पसीने को बूंदें उमर आई थीं तो आह क्यू ने हाथ छोड़ दिये और दूसरे ही ज्ञण तरुण डी० के भी हाथ छूट पड़े। एक साथ ही वे खड़े हुए और साथ ही साथ पीछे हटे और भीड़ को चीरते हुए निकल गये।

"मैं तुमे फिर समम लूँगा, कुतिया के बच्चे.....!" आह क्यू ने मुड़कर कहा।

"तू कुतिया का बच्चा होगा साले, मैं भी तुमे भुगत लूँगा....." तरुगा डी० ने चिल्लाकर मुड़ते हुए कहा।

इस महान् संघर्ष का प्रत्यन्न रूप से ऋत तो हो गया पर न किसी की विजय हुई ऋौर न ही पराजय। यह भी न मालूम हो सका कि ऋाया दर्शक भी इससे सन्तुष्ट हुए या नहीं हुए, क्योंकि उनमें से किसी ने भी इस पर ऋपनी राय प्रकट नहीं की। परन्तु इतना होने पर भी किसी व्यक्ति ने उसे काम के लिये नहीं बुलाया।

एक दिन जब कुछ गर्मी थी, श्रीर शान्तिदायक शीतल वायु के

मोंकों ने श्रीष्म-ऋतु के आगमन का संदेश दिया तो आह क्यू को सर्दी लगने लगी। पर वह उसे सह सकता था, उसकी सबसे बड़ी चिन्ता तो थी भूखे पेट की। उसका रुई का गहा, नमदे का हैट और कभीज तो कभी की जा चुकी थीं और उनके बाद उसने अपना जाकेट भी बेच डाला था। अब बचा था तो उसका पतल् न और जाहिर है कि वह पतल् न तो बेचने से रहा। यह ठीक है कि उसके पास एक फटी-पुरानी धारीदार जाकेट थी पर सिवाय इसके कि उसे पाइकर उनको जूते के तले बना ले, वे और किसी मसरफ की थीं भी नहीं। वह इस उम्मीद में दिन काट रहा था कि कहीं सड़क पर पड़े हुए ही कुछ पैसे मिल जाय पर अब तक यह आशा सफल नहीं हुई थी; उसे कभी-कभी यह खयाल भी आता कि कहीं कुछ उसके कमरे के खरडहर में ही कुछ पड़ा मिल जाय और इसी उम्मीद में उसने सारा कमरा छान मारा। पर हाय! कमरा तो बिलकुल खाली पड़ा था। इसके बाद उसने भोजन की तलाश में निकलने की ठानी।

जैसे वह सड़क पर "रोटी की तलाश" में चला जा रहा था कि उसकी दृष्टि जानी-पहचानी शराब की दुकान और चिर-परिचित सिकी हुई डबल रोटी पर पड़ी, पर वह उन्हें छोड़ आगे बढ़ गया। न ही वह ज्या भर उनके लिये रुका और न ही उसे उनकी तिनक इच्छा हुई। उसे इन चीजों की तलाश नहीं थी और किस चीज की वास्तव में उसे तलाश थी, यह वह स्वयं भी नहीं जानता था।

वीच्वांग कोई बहुत बड़ा देहात नहीं था और छछ ही देर में वह उसे पीछे छोड़ गया। देहात के बाहर के अधिकांश प्रदेश में धान के खेत लहलहा रहे थे। दूर तक जहां तक दृष्टि पहुँचती थी, हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा था जिनमें चावलों की बालियाँ दिखाई दे रही थीं। उन विस्तृत और विशाल खेतों में खेत जोतने वाले किसान ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो गोल, काले, घुमाऊ पदार्थ इधर-उधर विखरे पड़े हैं। लेकिन प्राम्य-जीवन के आनन्द में आह क्यू को कोई रुचि न थी और इसलिये वह चुपचाप आगे बढ़ता गया, क्योंकि वह जानता था कि यह मार्ग उसके "रोटी की तलाश" के रास्ते से कहीं दूर था। आखिरकार वह "आल-सुधार आश्रम" के अहाते में पहुँच गया।

यह आश्रम भी धान के खेतों से घिरा हुआ था। उसकी सफेद दीवारें स्व=छ हरे रंग में बहुत ही प्रमुख दृष्टिगोचर हो रही शी और मिट्टी की बनी हुई नीची दीवार के पीछे बनास्पित-बाग था। धाह क्यू च्या भर के लिये िक्सका और उसने अपने चारों ओर देखा कि कहीं कोई है तो नहीं और जब कोई न दीख पड़ा तो वह एक विषेते पीधे की लता को पकड़े नीची दीवार पर चढ़ने लगा। मिट्टी की दीवार हिलने लगी और आह क्यू भय के मारे काँपने लगा, लेकिन एक शहतूत के वृच्च की शाखा पकड़ कर वह किसी न किसी तरह अन्दर जा कूदा। अन्दर की ओर बनास्पित का साम्राज्य था, लेकिन पीली मिद्रा या सिकी हुई डबल रोटी और किसी खाने की चीज का तो वहां नाम भी नहीं था। पश्चिमी

दीवार के पास तो बाँसों के सुरु थे, जिनमें बहुत से बाँस अभी श्रंकुर के रूप में ही थे, दुर्भाग्यवश ये भी पके हुए न थे। वहां एक अंगूर का पौधा भी था, जो बहुत पहले बोया गया था और छोटी-छोटी बंदगोभी बड़ी सख्त लग रही थीं।

आह क्यू को उस समय उतना ही कोध आया, जितना किसी विद्यार्थी को, जो फेल हो जाता है, आता होगा। वह बागीचे के फाटक की ओर जा रहा था कि यकायक वह हर्ष से उछल पड़ा— उसे सामने ही कुछ शलजम के पौधे दीख पड़े। वह मुक गया और उन्हें तोड़ने लगा और इतने में दरवाजे के पीछे से एक गोल चेहरा प्रकट हुआ और उसी दम अहरय हो गया। और यह थी भिजुणी। अब तो आह क्यू को नन्हीं भिजुणियों जैसी स्त्रियों से बहुत घृणा हो गई थी, लेकिन ऐसे भी अवसर आ जाते हैं, जब "विवेक-खुद्धि ही पराक्रम सिद्ध हो जाती है" इसलिये उसने फटपट चार शलजम तोड़े, पत्ते तोड़ कर फेंक दिये और उन्हें अपने जाकेट में भोड़ के रख लिया। इसी असना में बूढ़ी भिजुणी आ ही तो पहुँची।

"भगवान् बुद्ध हमारी रहा करें, आह क्यू! तुमने हमारे वाग़ीचे में कूद कर ये शलजम क्यों चुराये..... ? अरे रे बेटा, यह कितनी बुरी बात है! बेटा, बुद्ध भगवान् हमारी रहा करें.....!"

"कब कूदा हूँ मैं तुम्हारे बाग में, और कब चुराये हैं मैंने तुम्हारे शलजम ?" आह क्यू ने उसकी ओर घूरते हुए कहा और वह वापस चल दी।

"अभी—नहीं चुराये तुमने ?" बृढ़ी भिद्धणी ने जाकेट की तह की ओर इशारा करते हुए पूछा ।

"क्या ये तुम्हारे हैं ? क्या साबित कर सकती हो ये तुम्हारे ही हैं ? तुम..... ।"

अपने वाक्य को अधूरा ही छोड़कर आह क्यू वहां से सिर पर पैर रख कर भागा और एक भारी, मोटा काला छत्ता उसके पीछे लपका। यह छत्ता पहले सामने के फाटक पर बैठाया गया था और यह तो अचरज की बात ही है कि वह पिछले बाग़ीचे में कैसे पहुँच गया। काले छत्ते ने उसका जोरों से पीछा किया और भौंकता चला गया कि एक जगह पर आह क्यू की टांग में काटने ही वाला था कि एक शलजम बड़े मौंके से उसके जाकेट में से निकल पड़ा और छत्ता सकते में आ गया और च्या भर के लिये कक गया। इतने में ही आह क्यू शहतूत के पेड़ पर चढ़ गया। वहां से दीवार फाँदी, और शलजम वगैरह सब पाठशाला के बाहर गिरा कर खुद भी बाहर। काला छत्ता अब भी शहतूत के वृत्त के पास खड़ा भौंक रहा था और वृद्धा भिन्नुगी प्रार्थना कर रही थी।

कहीं बूढ़ी भिज्ञुणी फिर कुत्ते को बाहर निकाल कर पीछे न लगा दे, इस डर से आह क्यू ने अपने शलजम जमा किये और वह भागा। रास्ते में उसने कुछ पत्थर चुन लिये, लेकिन काला कुत्ता फिर कहीं न दीख पड़ा। श्राह क्यू ने पत्थर फेंक दिये और श्रागे बढ़ गया। खाते-खाते वह चलता रहा श्रीर मन में सोचने लगा, "यहां कुछ नहीं मिलेगा; श्रम्छा हो मैं शहर चला जाऊँ.....।"

जब उसने तीसरा शलजम खा लिया तो शहर जाने का उसका संकल्प दृढ़ हो गया।

# पुनर्जागरण से पतन की श्रोर

श्चगली बार शरद्-पूर्शिमा के शीघ बाद ही आह क्यू फिर वीच्वांग को लौटा। आह क्यू की वापसी को सुनकर हर कोई विस्मित हुआ और सब यही सोचने लगे कि आख़िर यह इतने दिनों रहा कहाँ। पहले कभी जब ब्याह क्यू शहर जाता था तो लोगों को बड़े जोश व खरोश से पहले ही सूचना दे देता था, लेकिन चूंकि इस बार उसने ऐसा नहीं किया, इसलिये किसी को उसके जाने का पता न चला। संभव है उसने प्राचीन मंदिर के श्रिधिकारी को बता दिया हो, लेकिन वीच्वांग की परिपाटी के श्रनसार तो जब मि० चात्रो, मि० चियेन या सरकारी पद की परीजा में सफल हुआ उम्मीदवार यदि शहर जाते तो उन्हें ही महत्त्व दिया जाता था। यहां तक कि नकली विदेशी शैतान के जाने की भी कोई चर्चा नहीं हुई, आह क्यू का तो खैर होता ही क्या! इससे साफ प्रकट होता है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने यह खबर क्यों नहीं फैलाई जिसका परिगाम यह हुआ कि देहातियों के पास छसे जानने का श्रौर कोई साधन शेष न रहा।

लेकिन इस बार खाह क्यू की वापसी पहले से भिन्न थी और

असल में उस पर आश्चर्य होना भी स्वाभाविक ही था। दिन ढल चुका था और वातावरए। पर अंधकार छा रहा था। जब वह आँखें भापकाता हुआ शरावखाने के दरवाजे पर पहुँचा। काउएटर तक गया, कमरपट्टी में से कुछ चांदी और तांचे के सिक्के निकालें ग्रीर उन्हें काउएटर की त्रीर लुइका दिया और कहा, "नक़द ले नकद ! ला शराब !" वह नया धारीदार जाकेट पहने हुए था और एक वड़ा वदुत्रा उसकी कमर में वँधा हुत्रा था, जिसके श्रसाधारण वोक्त से उसकी कमरपट्टी बहुत कुक गई थी। वीच्वांग में यह रिवाज प्रचलित था कि जब कोई व्यक्ति कुछ असाधारणता लिये हुए त्राये तो उससे धृष्टता से नहीं विलक सम्मान से मिलना चाहिये और श्रव जबिक वे सब जानते थे कि यह श्राह क्यू ही था, परन्तु फिर भी फटी-पुरानी जाकेट वाले ब्राह क्यू से वह कहीं भिन्न लग रहा था। प्राचीन काल के लोग कहते थे, "कोई विद्यार्थी जब तीन दिन बाहर रह आता है तो उसे नई नजरों से देखना चाहिये" इसिलये बैरा, होटल-मालिक, प्राहक और उधर से गुजरने वाले लोग त्रादि ने स्वाभाविक रूप से ही उसकी श्रोर देखकर एक प्रकार के श्रादर-मिश्रित संदेह के भाव प्रकट किये। होटल-मालिक ने सबसे पहले अपना सिर हिलाया और कहा-

"कहो, आह क्यू तुम आ गये !"

<sup>&</sup>quot;हाँ, मैं वापस ऋा गया।"

<sup>&</sup>quot;तुम तो पैसा कमा लाये हो.....पर.....कहाँ.....?"

<sup>&</sup>quot;शहर चला गया था।"

'अगले दिन यह ख़बर सारे वीच्यांग में फैल गई। हरेक कोई आह क्यू की सफलता का रहस्य जानना चाहता था। उसके कमाये हुए धन के बारे में मालूम करना चाहता था और साथ ही यह पूछना चाहता था कि उसे वह नई धारीदार जाकेट कहाँ से मिल. गई। इसिलये शराबखाने, चाय की होटल और मंदिर की ओरी में देहातियों ने इस खबर की सत्यता जानने की चेष्टा की। परिणामस्वरूप वे आह क्यू के साथ एक नये सम्मान सहित व्यवहार करने लगे।

आह क्यू के कथनानुसार तो वह किसी सफल प्रान्तीय उम्मीद्वार के यहाँ नौकर हो गया था। किस्से के इस अंश को सुनकर लोग भयभीत हो गये। उस सफल प्रान्तीय उम्मीद्वार का नाम पाई था, लेकिन चूँ कि सारे शहर में केवल वही एक सफल प्रान्तीय उम्मीद्वार था, इसिलये उसके उपनाम की कोई आवश्यकता न थी। अतः जब कभी भी कोई सफल प्रान्तीय उम्मीद्वार का जिक्र करता, उससे लोग इसी व्यक्ति को सममते ये और यह वीच्वांग में ही नहीं बिल्क आस-पास तीस मील के अन्तर तक हर जगह यही समम्प्रा जाता था मानो उस उम्मीद्वार का नाम ही मि० सफल प्रान्तीय उम्मीद्वार पड़ गया हो। इस आह दे वाले व्यक्ति के यहां काम करने वाले का आदर करना स्वाभाविक ही था। परन्तु आह क्यू का कहना था कि वह वहां अब काम करना नहीं चाहता, क्योंकि यह सफल प्रान्तीय उम्मीद्वार तो "कुतिया के बच्चे" से भी बढ़कर था। जिन लोगों ने किस्से

का यह भाग सुना, उन्होंने खुशी की साँस ली, क्योंकि इससे जाहिर होता था कि आह क्यू वास्तव में सफल प्रान्तीय उम्मीदवार के घर काम करने के योग्य नहीं है और फिर काम न करने की बात तो दयनीय है ही।

बाह क्यू के कथनानुसार वह इसिलये लौट ब्राया था कि वह शहरियों के व्यवहार से सन्तुष्ट न था, क्योंकि वे लम्बी बेंच को सीधी बेंच कहते थे और भुनी हुई मछली में प्याज के महीन टुकड़े छिड़का करते थे और इन सबके ब्रलावा शहर में एक न्यूनता थी जिसका उसे हाल ही में ज्ञान हुआ था, वह यह कि वहां की कियां चलते समय अच्छी तरह मटक कर नहीं चलती हैं। फिर भी, शहर की कुछ खूबियां भी थीं, मसलन जबिक वीच्वांग के देहाती ३२ बाँसों से खेलते थे ख्रौर केवल नकली विदेशी शौतान ही "माह जोंग" खेल सकता था, तब दूसरी ओर शहर में गली का बच्चा-बच्चा खेल में पिल्लों के सामने बेंठा दो और वह उनके सामने "भीगी बिल्ली बन जायगा।" कथा के इस ख्रंश ने श्रोताजन को शर्मिन्दा कर दिया।

"तुमने क्या कभी फाँसी लगते देखी है ?" आह क्यू ने पूछा।
"आह, क्या मजेदार चीज होती है वह.....जब वे लोग क्रांतिकारियों को फाँसी के तब्ते पर मुलाते हैं.....वाह, क्या दृश्य
होता है! बड़ा सुन्दर....." उसने अपना सिर हिलाया और
उसका थूक ठीक सामने बैठे हुए चाओ स्जू-चेन के मुँह पर

पड़ा। कहानी के इस भाग को सुनकर लोग लरजाने लगे। फिर आह क्यू ने अचानक अपने आस-पास नजर दौड़ाई और दाहिना हाथ उठा कर गलगुच्छे बांग की गरदन पर दे भारा, जो आगे को सिर किये बड़ी निमग्नता से सुन रहा था और यकायक चीख पड़ा, "मार डालो!"

गलमुन्छा वांग अचंभित हो गया और उसी ज्ञा विजली की मांति या मानो आग चकमक पर लग गई हो, उसने अपना सिर पीछे को किया और शेष सब समीप खड़े लोग आनन्ददायक भय से काँप उठे। उसके बाद गलमुच्छा वांग कई दिन तक परेशान फिरता रहा और आह क्यू के पास फिर से जाने का उसे साहस न हुआ और दूसरे तो खैर जैसे थे वैसे ही चलते रहे।

यद्यपि हम यह नहीं कह सकते कि बीच्यांग के निवासियों की नजर में आह क्यू का क्या मूल्य था, पर इस समय तो वह मि० चाओ से बढ़ कर था। अधुद्धि के खतरे से दूर होकर हम निसंदेह यह कह सकते हैं कि आह क्यू और मि० चाओ समानता से आदर प्राप्त कर रहे थे।

शीघ ही आह क्यू की ख्याति वीच्वांग के स्त्री-समाज में भी फैल गई। हालांकि वीच्वांग में केवल दो ही परिवार ऐसे अभिमानी थे—एक चियेन का, दूसरा चाओ का और शेष का नं भाग गरीब था। फिर भी जनानखाने, जनानखाने ही होते हैं और आह क्यू की ख्याति का वहां पहुँचना चमत्कार से कुछ कम नहीं है। जब स्त्रियाँ मिलतीं तो एक-दूसरे से कहतीं, "श्रीमती तसू ने

आह क्यू से एक रेशमी घघरी खरीदी है और गो वह पुरानी थी, फिर भी सिर्फ ६० सेएट में मिली। और चाओ पाई येन की माँ (जिसकी अभी तस्दीक कराना है, क्योंकि कुछ का कहना है कि वह चाओ स्यू-चेन की माँ थी) ने भी वच्चों के लिये विलायती दरेस का गुलाबी रंग का टुकड़ा खरीदा था, जिसकी उन्होंने ३०० कापर कीमत दी थी और उन्हें प्रतिशत कमीशन मिला था।

अब तो वे सब ही आह क्यू से मिलने की इच्छुक थीं और जिनके पास कोई रेशमी घघरी नहीं थी या विलायती दरेस चाहती थीं, वे उसी से लरीदना चाहती थीं। इस प्रकार अब वे आह क्यू से आँख बचाने के बजाय जहां से भी वह गुजरता, उसका पीछा करने लगतीं और उसे रुकने के लिये कहती जातीं। कहतीं—

"त्राह क्यू, तुम्हारे पास त्रौर भी रेशमी घघरियाँ हैं? नहीं ? हमें विजायती दरेस भी चाहिये—है क्या तुम्हारे पास कोई ?"

बाद में यह सबर दरिद्र घरों से धनी घरों में पहुँची, क्योंकि श्रीमती त्सू अपनी रेशमी घघरी से इतनी प्रसन्न हुईं कि वह उसे श्रीमती चान्नों के पास दिखाने ले गईं श्रीर श्रीमती चान्नों ने मि॰ चान्नों से उसकी बहुत प्रशंसा की।

मि० चाछो ने इसका जिक्र शाम के खाने पर अपने पुत्र सफल प्रान्तीय उम्मीदवार से किया और यह शंका प्रकट की कि आह क्यू में कुछ अद्भुत व आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया है, श्रतः हमें श्रपनी खिड़िकयों श्रीर दरवाजों की श्रीर से श्रधिक सतर्क रहना चाहिये। लेकिन उन्हें माल्म नहीं था कि श्राह क्यू के पास कोई चीज बची भी है या नहीं श्रीर उन्हें ख्याल श्राया कि संभव है श्रभी भी उसके पास कोई श्रच्छी चीज हो। श्रीमती चाश्रो को उसी वक्त एक श्रच्छे सस्ते फर के वास्कट की जरूरत श्रा पड़ी। इसलिये पारिवारिक सभा में यह निश्चय किया गया कि श्रीमती त्यू से कहा जाय कि वह श्राह क्यू को फौरन हुँ लायें श्रीर उस रात एक श्रीर श्रपवाद की श्रनुमित दी गई—रसोई में कंदील जलाया गया।

तेल काफी मात्रा में जल चुका था, पर आह क्यू अब तक न पलटा। समूचा चाओ परिवार वेचैनी से उसकी प्रतीन्ना करते-करते ऊँघने लगा था। कुछ लोग आह क्यू के सनकीपन पर नाक-भौं सिकोड़ रहे थे और कुछ लोग श्रीमती त्सू को कोस रहे थे कि उन्होंने कोई कोशिश ही न की होगी। श्रीमती चाओ को शंका थी कि कहीं ऐसा न हो कि विगत बसंत-ऋतु में जो उससे शांतें ते हुई थीं, उनका स्मरण करके आह क्यू आये ही नहीं। परन्तु मि० चाओ को उस ओर से कोई शंका नहीं थी और न ही चिन्ता, क्योंकि उन्होंने कहा—"इस बार तो मैंने उसे बुलाया है।" और वास्तव में मि० चाओ का अनुमान ठीक ही निकला जब अन्त में आह क्यू श्रीमती त्सू के साथ आ पहुँचा।

"यह तो कहते हैं इनके पास कुछ बचा ही नहीं और जब मैंने इनसे कहा अच्छा यह बात खुद चल कर उनसे कह दो तब भी नहीं माने । मैंने कहा..... ।" श्रीमती त्सू ने हाँफते हुए कहा । "साहब !" श्राह क्यू ने किंचित मुस्कान के साथ कहा श्रीर श्रोरी के नीचे श्राकर रुक गया।

"तुम शहर जाकर बड़े धनवान बन गये हो। हमने सुना है, क्यों श्राह क्यू ?" मि॰ चाश्रो ने कहा श्रौर उसे ग़ौर से देखने के लिये उसके समीप गये। "बड़ी अच्छी बात है। श्रब.....मैंने सुना है तुम्हारे पास कुछ पुरानी चीजें हैं.....जाश्रो उन सबको यहां ले श्राश्रो ताकि हम भी उन्हें देख लें.....। इसलिये कि मुमें भी उनमें से कुछ की जरूरत है.....।"

"मैंने श्रीमती त्सू को बता दिया है—मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है।"

"कुछ भी नहीं बचा ?" मि० चाद्यों के मुख से अनायास निराशा भरे शब्द निकल पड़े। "इतने जल्दी कैसे बिक गये वे ?"

"वे मेरे एक भित्र के थे श्रीर कोई ज्यादा तादाद में थे नहीं। लोगों ने कुछ खरीद लिये.....।"

"फिर भी कुछ तो बचा ही होगा।"

"अब सिर्फ दरवाजे का एक पर्दा बचा है।"

"तो जाख्यो वह पर्दी ही दिखाने के लिये ले खाद्यो।" श्रीमती चाद्यों ने मद से कहा।

"अच्छा तो ऐसा करो उन्हें कल ले आना, सममे !" मि० चाओ ने निरुत्साह होकर कहा।

"श्रव जब कभी तुम्हारे पास कोई चीज श्राये तो हमें पहले

,दिसा दिया करना अच्छा.....।"

"हम तुम्हें दूसरों से कम दाम हरगिज न देंगे।" सफल प्रान्तीय उम्मीदवार ने कहा। उनकी पत्नी ने मट से छाह क्यू की प्रतिक्रिया जानने के लिये दृष्टि दौड़ाई।

"मुक्ते फर की एक वास्कट की जरूरत है।" श्रीमती चाओ ने कहा।

यद्यपि श्राह क्यू ने उनकी सब बातों पर 'हॉ' कह दिया, परन्तु वह इतनी लापरवाही के साथ वहां से उठा कि उन्हें पता न चल सका उसने वास्तव में बातें भानी भी हैं या ख्वामखाह 'हॉ' कह दिया है। इससे भि० चाश्रो को इतनी निराशा, खिन्नता श्रीर परेशानी हुई कि उनकी उबासी बंद हो गई। सफल उम्भीद्वार भी श्राह क्यू के रवेंचे से सन्तुष्ट नहीं हुश्रा श्रीर बोला, "इस जैसे हरामियों से लोगों को चौकन्ना रहना चाहिये। बेहतर तो यह है कि श्रमीन से कह दिया जाय कि इसे बीच्वांग में न रहने दिया जाय।"

लेकिन मि० चाओ इस प्रकार की मर्ल्सना से सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि ऐसे कठोर वचन उसे हमारी ओर से द्वेप-पूर्ण बना देंगे और उसका जो व्यापार है उसमें तो शायद यही सिद्धान्त लागू होगा कि "अपने पांव आप कुल्हाड़ी न मारी जाय"; इसलिये हमें इसके प्रति चौकस रहना चाहिये कि उसके क्रत्यों से न तो देहात को कोई त्रास पहुँचे और इसलिये उन्हें चाहिये कि रात के समय जरा होश्यार रहें। इस पैतृक आदेश से सफल

उम्मीदवार बहुत प्रभावित हुआ और श्राह क्यू को निकाल बाहर करने का श्रपना सुभाव कौरन वापस लेते हुए श्रीमती त्सू से कहा कि मैंने जो कुछ कहा है उसे कहीं किसी मूल्य पर भी न दुहरायें।

फिर भी अगले रोज जब श्रीमती त्सू अपनी नीली घघरी को काला रंगवाने के लिये गई तो उन्होंने आह क्यू के बारे में कहे गये इन गंदे वाक्यों को दुहराया, पर सफल उम्मीदवार ने जो उसे निकालने के लिये कहा था, वह उन्होंने उसी के शब्दों में व्यक्त नहीं किया। पर तिस पर भी यह आह क्यू की प्रतिष्ठा के लिये बहुत बड़ा श्राघात था। श्रब्बल तो श्रमीन उसके द्वार पर आया और दरवाजे का पर्दा उठा ले गया और यद्यपि आह क्यू ने विरोध किया और कहा कि श्रीमती चाछो इसे देखना चाहती हैं, पर अमीन ने उसे नहीं लौटाया और उस पर भी अपना मासिक उत्कोच मांगने लगा। दूसरे यह कि देहातियों के अन्दर उसके लिये जो सम्मान पैदा हो गया था वह भी अचानक बदल गया और जो भी उन्होंने उसे चिढ़ाया नहीं फिर भी उससे किनारा काटने का भरसक प्रयत्न किया और यह बात उसके उस "मार खालो" बात से अधिक भयभीत करने वाली थी बल्कि इसकी तुलना मृतात्मात्रों की आदिम कथाओं "चार कदम दूर रहो" से हो सकती थी।

फिर भी कुछ निठल्ले ऐसे थे जो मामले की जड़ तक पहुँचना चाहते थे और वे आह क्यू से बड़ी सावधानी के साथ यह मालूम करने भी गये और आह क्यू ने कोई बात भी छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि बड़े गर्ब के साथ अपने अनुभव उनके सम्मुख रख दिये। इस वर्णन से वे समक गये कि आह क्यू महज्ज एक चोर था। वह न केवल दीवारें फाँदने में भी असफल रहा बल्कि खुले स्थानों में जाने से भी घबराता था, सिर्फ दरवाजों पर खड़ा चोरी का माल वसृल करता रहता था।

एक रात उसने एक गठरी ली और उसका सरदार फिर अन्दर गया और जब उसने अन्दर से कुछ चीख-पुकार सुनी तो हवा हो गया। उसी रात वह उस शहर से भाग निकला और वीच्चांग आ गया। इसके बाद अपने इस काम पर जाने का उसे दु:साहस न हुआ और जाहिर हैं कि इस किस्से से तो आह क्यू को और भी चृति पहुँच सकती थी, क्योंकि देहाती उससे "काफी सावधान व चौकन्ने रह रहे थे" और वे उससे शत्रुता नहीं मोल लेना चाहते थे, क्योंकि कौन कह सकता था यह चोर अब कभी चोरी नहीं करेगा? परन्तु अब उन्हें विश्वास हो गया कि उस जैसे जुद्र और हेय व्यक्ति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

#### कान्ति

सम्राट् रवाँ तुङ के शासन काल के तीसरे वर्ष में नवमी के चौदहवें दिन जबिक आह क्यू ने अपना बटुआ चाओ पाई येन को बेचा था, मध्य रात्रि के समय जबिक तीसरी घड़ी ने चौथा घएटा बजाया था, बड़े काले पाल वाली एक विशाल नाव चाओ-परिवार के चबूतरे पर आकर रुकी। यह नाव आँधेरे में तैरती रही और चूंकि देहाती लोग गहरी नींद सो रहे थे, इसिलये उन्हें इसका कुछ पता न चला। पर पौ फटने के समय वह फिर वहां से चल दी और उस समय बहुत से लोगों ने उसे देखा भी। जाँच-पड़ताल से पता चला कि यह नाव असल में सफल प्रान्तीय उम्मीद्वार की थी।

इस नाव ने वीच्वांग के वातावरण में अपार व्याकुलता भर दी और मध्याह के पहले तक लोगों के हृदय तेज गित से धड़कते रहे। नाव की ख़बर के बारे में चाओ परिवार बहुत खामोश रहा, लेकिन चाय की दूकान और शराबखाने की गण्यबाजी के अनुसार क्रान्तिकारी शहर में दाखिल होने वाले थे और सफल प्रान्तीय उम्मीदवार आश्रय लेने गाँव में आया था। केवल श्रीमती त्सू ही ऐसी थीं जो इस अफवाह से सहमत नहीं थीं, उनका विचार था कि केवल थोड़े से ही लोहे के सन्दूक थे जिन्हें सफल प्रान्तीय उम्मीद्यार वीच्वांग में दाखिल करना चाहता था, लेकिन मि० चान्नों ने उन्हें वापस कर दिया था। दर असल चान्नों परिवार में सफल प्रान्तीय उम्मीद्वार और सफल जिला उम्मीद्वार में नहीं बनती थी। इसलिये "विपत्ति" के समय उनका मित्रतापूर्ण ज्यवहार एक असंभावना थी; साथ ही श्रीमती त्सू चान्नों परिवार की पड़ौसिन थीं और वहाँ क्या हो रहा है, इसे वेहतर तरीके से जानती थीं।

फिर यह अफवाह उड़ी कि यद्यपि विद्यार्थी खुद वहाँ नहीं पहुँचा था, उसने चाओ परिवार से अपना दूर का सम्बन्ध बताते हुए एक लम्बा खत लिखा और मि० चाओ ने काफी सोच-विचार के बाद यह निश्चय किया कि हो सकता है यह नाता सही हो और फिर इससे उन्हें नुकसान भी क्या था, इसलिये उसने वे सन्दूक बतौर अमानत रख लिये, जिन्हें अब उन्होंने अपनी पत्नी के बिस्तरे के नीचे छिपा दिया था और क्रान्तिकारियों के सम्बन्ध में लोगों का ख्याल था कि वे उसी रात श्वेत शिरस्त्राण और श्वेत कवच पहने जो मिंग वंश के अन्तिम सम्राट् त्सुंग चेन के अन्त के प्रतीक थे, उसी रात शहर में घुस आये थे।

श्राह क्यू ने क्रान्तिकारियों के बारे में बहुत दिनों से सुन रखा था और इस साल स्वयं अपनी श्राँखों से उसने क्रान्तिकारियों के सिर कटते हुए देखे थे। परन्तु उसने सोचा कि क्रान्तिकारी विद्रोह कर रहे थे और विद्रोह से तो उसका काम बिगड़ जायगा, इसलिये उसने हमेशा "उनसे घृणा की थी और उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखा था।" कौन कल्पना कर सकता था कि वे इस प्रकार सफल प्रान्तीय उम्मीदवार को भयभीत कर देंगे जो कि आस-पास के इलाक़े में चालीस मील तक मशहूर है। फलस्वरूप आह क्यू इसका विचार करके "खुशी से फूला न समाया" और फिर देहातियों के डर और घबराहट से तो वह और भी प्रसन्न हुआ।

"क्रान्ति कोई बुरी चीज नहीं है", त्राह क्यू ने सोचा। "भारो इन तमाम हरामजादों को..... ये सब नीच हैं, घृिएत हैं!..... मैं खुद भी इन क्रान्तिकारियों से जा मिल्ंगा।"

त्राह क्यू को आजकल बड़ी तंगी थी और शायद वह बहुत असन्तुष्ट भी था और फिर उस पर उसने यह किया कि दोपहर के समय खाली पेट पर शराब के दो प्याले चढ़ा लिये, जिससे हालत और बिगड़ गई। फलस्वरूप उसे समय से पहले ही नशा चढ़ गया और जब वह मन ही मन इक्ष सोचता हुआ चला जा रहा था तो उसे महसूस हुआ मानो वह हवा में उड़ रहा हो। अचानक कुछ विचित्र ढंग से उसने महसूस किया मानो वही खुद क्रान्तिकारियों का गिरोह है और वीच्वांग के तमाम लोग उसके बन्दी हैं। खुशी से पागल हो वह अपने पर नियन्त्रण न कर सका और जोर से चिल्लाया—

"विद्रोह! विद्रोह!"

सारा गाँव भयभीत हो उसकी ऋोर देख रहा है। इस प्रकार

की दयनीय आकृतियाँ आह क्यू ने पहले कभी न देखी थीं और इन नजरों ने उसे वही चैन पहुँचाया, जो गर्मी के दिनों में बर्फ का पानी पहुँचाता है। इस प्रकार वह और भी उल्लिसित हो आगे बढ़ता गया और चीखता रहा—

"ठीक है.....जो कुछ मुक्ते लेना है ले लूंगा। जिसे चाहूँगा उसे अपना लूंगा।"

"त्रा ला, त्रा ला !"

"मुक्ते खेद है मैंने भूल से अपने मित्र चेंग की नशे में मार डाला।"

"मुक्ते खेद है मैंने मार डाला .....याह, याह, याह ।"

"त्रा ला, त्रा ला, तुम ती तुम तुम !"

"मैं भारता हूँ तुके लोहे की गदा से !"

मि॰ चात्रो और उनका पुत्र श्रपने फाटक पर खड़े क्रान्ति पर बातें कर रहे थे। लेकिन श्राह क्यू ने जाते हुए उन्हें देखा नहीं वह श्रपना सिर ऊपर किये गाता हुआ जा रहा था, "त्रा ला ला, तुम ती तुम।"

"क्यू बाबा!" मि॰ चात्र्यों ने धीमी और कायरतापूर्ण आवाज में उसे सलाम किया।

"त्रा ला !" आह क्यू गाता रहा, वह समम न सका कि आखिर उसके नाम के साथ ये शब्द "वावा" कैसे जुड़ गये और यह सोचते हुए कि उसने गलत सुन लिया, किसी ने किसी और को पुकारा होगा, इसलिये वह तो अपने यही गाता हुआ आगे

बढ़ा, "त्रा ला ला, तुम ती तुम !"

"क्यू बाबा !"

"मुक्ते खेद है मैंने उसे मार डाला....।"

"त्राह क्यू!" सफल उम्मीदवार ने सोचा कि इसके नाम से ही पुकारो तब बात बनेगी।

श्रौर तब कहीं जाकर श्राह क्यू रुका "हाँ ?" उसने श्रपना मुँह दूसरी श्रोर करके कहा।

"क्यू बाबा...... अब..... " पर मि० चात्रो को फिर शब्द न मिले। "क्या अब तुम पैसे बना रहे हो ?"

"पैसे बना रहा हूँ ? हाँ, हाँ बिल्कुल ! मैं तो जो भी चाहिये ले लेता हूँ.....।"

"श्राह क्यू बाबा, हम जैसे श्रपने ग़रीब दोस्तों का भी खयाल रखना....." चाओ पाई-येन ने डरते हुए कहा मानो क्रान्तिकारियों का रवैया जानना चाहते हों।

"गरीब दोस्त ? नहीं, नहीं, आप लोग तो मुक्त से कहीं अधिक धनवान हैं।" आह क्यू ने कहा और आगे बढ़ गया।

वे दोनों वहीं निराश और चुप खड़े रहे, फिर मि॰ चाओ और उनका बेटा अपने घर लौट गये और वहाँ दिये-बत्ती के वक्त तक इसी प्रश्न पर बहस करते रहे। जब चाओ पाई-येन घर गया तो उसने अपनी कमर में से बदुआ निकाल कर अपनी पत्नी को दे दिया कि वह उसे किसी सन्दूक के नीचे छिपा दे।

कुछ देर तक तो आह क्यू को लगा वह हवा में उड़ रहा है,

लेकिन जब वह प्राचीन मंदिर तक पहुँचा तो उसका नशा हरन हो चुका था। उस रात मंदिर का बूढ़ा पुजारी भी श्राशा के विपरीत उससे खुश-सा लगा और उसने उसे चाय भी पिलाई, तब श्राह क्यू ने उससे दो केक माँगे और जब यह सब खा चुका तो उसने चार श्रींस की मोमवन्ती श्रीर शमादान माँगे। उसने बन्ती जलाई और अपने छोटे-से कमरे में लेट गया। उस समय उसने वह ताजगी और खुशी महसूस की कि क्या कहने! बन्ती की रोशनी भड़की और फिर लैम्प-उत्सव की तरह टिमटिमाने लगा और उधर उसकी कल्पना ने उड़ान लगाई।

"बरावत ? तब तो बड़ा मजा आयगा.....कान्तिकारियों का एक गिरोह रवेत शिरस्त्राण और रवेत कवच पहने, हाथों में तलवारें, भाले, बम, विदेशी बन्दूकें, तेज दुधारे छुरे और पैने बल्लम लिये आयगा। वे प्राचीन मंदिर में आयेंगे और पुकारेंगे, "आह क्यू, आओ हमारे साथ, चलो न!" और फिर मैं उनके साथ चल पड़र्गा.....।

"तब सारे देहाती हास्यजनक स्थिति में होंगे, नतमस्तक हो

मुफसे विनती करेंगे, "श्राह क्यू, हमारी जानें बख्श दो।" पर

उनकी मुनेगा कौन ! पहले श्रादमी जिनकी मौत होगी, वे होंगे

तरुगा डी० श्रौर मि० चाश्रो, फिर सफल जिला-उम्भीदवार श्रौर

नकली विदेशी शैतान.....लेकिन शायद मैं कुछेक को माफ भी

कर दूँ। पहले मैं गलमुच्छे वांग को छोड़ देता, पर नहीं श्रब वह
भी नहीं बच सकता.....।

".....में सीधा अन्दर जाऊँगा और सन्दूक खोलूँगा—चाँदी के पिएड, विलायती सिक्के, विलायती दरेस की जाकटें..... पहले तो में सफल जिला-उम्मीद्वार की पत्नी का निंगपो बिस्तर मंदिर में ले जाऊँगा और चियेन-परिवार की मेज-कुर्सियाँ भी हटा दूँगा—या नहीं तो चाश्रो-परिवार की ही चलेंगी। मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊँगा, वस तरुश डी० से कह दूँगा वह सारा काम मेरे इशारे पर कर डालेगा और अगर अकड़ा तो उसके एक भापड़ रसीद करूँगा.....

"चाओ स्जू-चेन की छोटी बहन तो बड़ी बदसूरत हैं। कुछ ही दिनों में श्रीमती त्सू की बेटी इस क़ाबिल हो जायगी। नकली विदेशी शैतान की बीबी तो किसी भी बिना चोटी वाले के साथ सो जाती है, हा! वह नहीं चलेगी। सफल जिला उम्मीदवार की पत्नी की भवों पर दारा हैं...... अमाह वू तो बहुत दिनों से मिली भी नहीं है, पता नहीं वह कहाँ है—पर तरस आता है बेचारी पर, उसके पाँव कितने बड़े-बड़े हैं!"

किसी सन्तोषजनक निष्कर्ष पर पहुँचने के पहले ही कहीं किसी खुरींटे की श्रावाज श्राई। चार श्रोंस वजन वाली बत्ती श्रभी श्राधा इंच ही जली होगी श्रोर उसकी टिमटिमाती हुई लाल रोशनी में उसका खुला मुँह चमक उठा।

"ओह, हो !" आह क्यू अचानक चीख पड़ा, उसने अपने हाथ उठाये और घबराहट में इधर-उधर देखने लगा, पर जब उसकी चार औंस की बत्ती पर निगाह पड़ी तो वह फिर लेट गया

## श्रीर उसकी फिर श्राँख लग गई।

श्चगले दिन सुबह वह बड़ी देर से उठा और जब बाहर सड़क पर निकला तो सब कुछ वैसा ही था। वह अब भी भूखा था और हालाँकि उसने अपना सिर खुजाया भी, पर कुछ सूभ न पड़ा। फिर एक दम उसे ख्याल आया और वह धीरे-धीरे चलने लगा और चलता रहा, फिर या तो जाने-वूमे या अकस्मात् ही वह "आत्म-सुधार आश्रम" में जा पहुँचा।

आश्रम अपनी श्वेत दीवारों और चमकीले काले फाटक में उतना ही शान्तिपूर्ण दिखाई देता था, जितना कि उस बसंत के जमाने में। च्रण भर के विचार के बाद उसने दरवाजा खटखटाया और अन्दर से एक कुत्ता भींकने लगा। उसने जल्दी से ईंटों के कुछ दुकड़े चुन लिये और अब के और जोर से दस्तक देने पहुँचा और तब तक खटखटाए गया, जब तक कि उस काले दरवाजे पर छोटे-छोटे कई छेद न हो गये और अन्त में किसी के फाटक खोलने को आने की आवाज उसे आई।

श्राह क्यू ने भट से श्रपने ईंटों के दुकड़े तैयार किये श्रीर टाँगें सीधी करके खड़ा हो गया, मानो काले कुत्ते से युद्ध करने के लिये तत्पर हो। परन्तु शाला का दरवाजा जरा-सा खुला श्रीर उसमें से कोई काला कुत्ता न निकला। श्रीर जब उसने श्रान्दर भाँका तो वहाँ बृढ़ी भिद्धाणी के श्रालावा कोई न था।

"तुम फिर क्यों आ गये यहाँ ?" भिच्चणी ने चौंकते हुए पूछा। "क्रान्ति हो रही है.....पता चला आपको ?" आह क्यू ने यूँही कह मारा।

"क्रान्ति, क्रान्ति .... हो चुकी एक बार पहले वह । तुम क्या समभते हो, क्रान्ति हो जायगी तो हम खतम हो जायेंगे ?" बूढ़ी भिज्जणी ने आँखें लाल-पीली करते हुए कहा।

"क्या कहा ?" घ्याह क्यू ने विस्मय से पूछा।

"क्या तुम नहीं जानते थे ? क्रान्तिकारी यहां पहले ही हो गये हैं!"

"कौन ?" त्राह क्यू को त्रौर भी ऋचंभा हुआ। "सफल जिला-जम्मीदवार और नकली विदेशी शैतान!"

इसे सुनकर आह क्यू को बड़ा अचरज हुआ। जब बूढ़ी भिज्जणी ने देखा कि उसकी हमलावरी खत्म हो चुकी है तो उसने जल्दी से फाटक को धक्का दिया ताकि यदि आह क्यू चाहे तो भी उसे न हिला सके, और जब उसने फिर से दस्तक दी तो कोई जवाब नहीं आया।

यह सब सुबह का किस्सा था। चात्रो-परिवार के सफल जिला-उम्मीदवार को शीघ ही इसकी सूचना मिल गई श्रोर जैसे ही उसने सुना कि कान्तिकारी उसी रात को शहर में घुस श्राये हैं, उसने फीरन श्रपनी चोटी में गिरह लगाई श्रोर पहले-पहल चियेन-परिवार में से नकली विदेशी शैतान से मिलने गया, जिससे पहले उसकी कभी नहीं बनती थी। यह समय ऐसा था जब सबको ''सुधार-कार्य करना चाहिये था"। उनकी इस बार बड़ी मजेंदार व दिलचस्प बातचीत हुई श्रीर वे दोनों उसी समय से श्रभिन्न हृदय मित्र बन गये श्रीर दोनों ने क्रान्तिकारी बनने का प्रण किया।

कुछ देर दिमारा लड़ाने के बाद उन्हें याद आया कि "आत्म-सुधार आश्रम" में एक शाही तख्ती लगी है, जिस पर "सम्राट् अमर हो" अंकित है, जिसे तुरन्त तोड़ दिया जाना चाहिये। इसके अनन्तर वे जरा-सी देर में आश्रम पहुँच गये ताकि अने कान्ति-कारी कर्तव्य का निर्वाह कर सकें। क्योंकि बूढ़ी मिछुणी ने उन्हें रोकने की चेष्टा की और कुछ बातें कहीं, इसलिये उन्होंने उसे मांचू सरकार सममा और कई बार लाठी और हत्था उसके सिर पर मारा। बूढ़ी मिछुणी उनके चले जाने के बाद उठी और जाँच-पड़ताल करने लगी। जाहिर है कि शाही तख्ती चूर-चूर कर दी गई थी, पर साथ ही कुवाँ यीं की मूर्ति के सामने रखा हुआ धूप-दान भी गायब हो गया था।

श्राह क्यू को इसका पता बाद में चला। उसने खेद प्रकट किया कि वह उस समय सो रहा था श्रोर उसे इस बात पर होभ भी हुश्रा कि उन्होंने उसे बुलाया तक नहीं। पर फिर उसने अपने आपसे कहा, "शायद उन्हें श्रभी तक पता नहीं है कि मैं क्रान्ति-कारियों से जा मिला हूँ।"

## क्रान्ति से वंचित

वीच्यांग की जनता को दिन-प्रतिदिन श्रधिक विश्वास होता जा रहा था। जो खबर उन तक पहुँची थी, उससे तो उन्होंने यह समभा कि हालाँकि क्रान्तिकारी शहर में प्रवेश कर चुके हैं, पर उनके ज्ञाने से बहुत भारी अन्तर नहीं पड़ा है। मजिस्ट्रेट अभी तक सबसे बड़ा हाकिम था, केवल उसकी उपाधि बदल गई थी और सफल प्रान्तीय उम्मीदवार को भी कोई श्रोहदा मिल गया था। वीच्वांग के देहाती उनका नाम साफ तौर पर जल्दी याद न कर सके बस कोई न कोई सरकारी खोहदा है, यही वे जानते थे। सेना का प्रधान श्रव भी वही पुराना सेनापति था। खतरे से सावधान होने को इसलिये कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ बुरे क्रान्तिकारी भी हैं जो गड़वड़ मचा रहे हैं श्रीर जिन्होंने अपने आने के दूसरे ही दिन लोगों की चोटियाँ काटना शुरू कर दीं। सुना गया था कि नाविक "सात पौएड" पास के गाँव से उनके हत्थे लग गया था और अब वह दर्शनीय न रहा था। फिर भी इसका भय ऐसा ज्यादा नहीं था, क्योंकि अव्वल तो वीच्वांग के देहाती शहर जाते नहीं श्रौर यदि उनमें से कोई चला भी जाता तो उसने यह सुनकर और इस खतरे से बचने के हेतु से अपना विचार त्याग दिया। आह क्यू भी शहर जाकर अपने पुराने मित्रों से मिलना चाहता था। पर ज्यों ही उसने यह ख़बर सुनी, उसने भी इरादा छोड़ दिया।

फिर भी यह कहना कि वीच्यांग में कोई सुधार नहीं हुआ था, गलत बात होगी। अगले कुछ दिनों में उन लोगों की संख्या जिन्होंने अपनी चोटियाँ उत्तर बाँध ली थीं, धीरे-धीरे बढ़ गई और जैसा कि पहले कहा गया है उनमें सबसे पहला व्यक्ति सफल जिला-उम्मीद्वार था। उसके बाद चाओ रजू-चेन और चाओ पाई-येन थे और इनके बाद आह क्यू था। यदि गमी का मौसम होता तब तो यह बात इतनी विचित्र न समभी जाती कि सब लोग अपनी चोटियाँ सिर के उत्तर बाँध रहे हैं या उसमें गिरह लगा रहे हैं। पर इस समय तो शरद्-ऋतु थी, इसलिये यह "गर्मी का काम सदी में कर लेना" एक बीरतापूर्ण निश्चय से कुछ कम नहीं है। और जहाँ तक वीच्यांग का सम्बन्ध है वहाँ के बारे में यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि वहाँ सुधार हो ही नहीं रहे हैं।

जब चात्रो स्जू-चेन अपनी नंगी गर्दन लिये पहुँचे तो जिन लोगों ने उन्हें देखा कहा, "आह ! यह लो क्रान्तिकारी आ गया !"

जब आह क्यू ने यह सुना तो बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि उसने पहले सुन लिया था कि सफल जिला उम्मीदवार ने भी अपनी चोटी में गिरह लगा ली है पर उसे यह गुमान भी न था कि वह खुद भी ऐसा ही करेगा। अब जाकर जब उसने चाओ रजू-चेन को भी इसका अनुकरण करते देखा तो उसने भी सोचा क्यों न मैं खुद भी ऐसा ही कहूँ और उसने भी उनकी नक़ल करने का फ़ैसला कर लिया। उसने एक बाँस की खपच से चोटी को बल देकर ऊपर कर लिया और कुछ देर किमकने के बाद आखिर-कार साहस एकत्र किया और वाहर निकला।

जैसे ही वह गिलयों में से गुजरा लोगों ने उसकी श्रोर देखा पर किसी ने उससे कुछ कहा नहीं। पहले तो श्राह क्यू बड़ा श्रप्रसन्न हुश्रा श्रीर फिर उसे क्रोध भी श्रा गया। इधर कुछ दिनों से वह बड़ी जल्दी श्रापे से बाहर हो जाता था। हालांकि उसकी जिन्दगी क्रांति के पहले के जमाने से कोई बदतर नहीं थी। लोग उससे विनम्नता से पेश श्राते थे श्रीर दूकानदार उससे नक़द पैसा न माँगते थे लेकिन श्राह क्यू को श्रव भी संतोष न था। वह सोचता था कि श्रव जबिक क्रांति हो चुकी है हालत इससे बेहतर होनी चाहिये श्रीर उसे यकायक तरुग डी० दिखाई पड़ गया श्रीर उसे देखते ही उसकी भवें तन गई।

तरुण डी० ने भी अपनी चोटी ऊपर बाँधी हुई थी। श्रीर तो श्रीर उसने उसे सीधी रखने के लिये बाँस की खपचों का प्रयोग किया था। श्राह क्यू ने कल्पना तक न की थी कि तरुण डी० ऐसा करने का साहस कर सकेगा, श्रीर वह इसे सहन नहीं कर सकता। यह तरुण डी० श्राखिर था किस बृज्ञ का पत्ता ? श्राह क्यू की इच्छा हुई उसे वहीं धर दबाये, उसकी खपचें तोड़ डाले, चोटी खोल दे श्रीर कई बार उसका मुँह थिपया दे श्रीर उसे इस बहरूप के लिये कि वह था छुछ श्रीर, श्रीर श्रव क्रांतिकारी वनने का ढोंग रचने लगा, उसे सजा दे। लेकिन श्रन्त में उसने उसे छोड़ दिया, सिर्फ उस पर एक प्रचंड दृष्टि डाली, थूका श्रीर तिरस्कार से कहा, "छि: !"

इन कुछ दिनों में एक ही व्यक्ति शहर गया था और वह था नकली विदेशी शैतान । सफल जिला-उम्मीदवार ने अमानत के तौर पर रखे हुए उन सन्दृकों का बहाना लेकर सफल प्रांतीय उम्मीदवार से मुलाक़ात करना चाही पर उसे डर लगा कि कहीं उसकी चोटी न कट जाय और इस भय से उसने अपना इराहा बदल दिया। उसने एक बहुत ही रस्मी खत लिखा और नक्तली विदेशी शैतान से कहा कि वह उसे शहर ले जाय। उसने उससे यह भी कह दिया कि मेरा परिचय स्वाधीनता-दल से करा दिया जाय। जब नक्तली विदेशी शैतान वापस आया उसने सफल जिला-उम्मी-दवार से चार डालर मांगे। खौर उसके बाद सफल जिला-उम्मीट-वार अपने सीने पर एक चांदी का बिल्ला लगाने लगा। बीच्वांग के तमाम देहाती आतंकित होगये थे और कह रहे थे कि यह पेर्ति-मौन तेल-पार्टी का बिल्ला है जो किसी हान लिने के पद के बराबर है। इसके फलस्वरूप मि० चात्रों की प्रतिष्ठा श्रचानक बढ़ गई ऋौर इस बार वह उसके मुक़ाबले में कहीं ऋधिक थी जितनी कि उसके

१-माचू वंश में (१६४४-१६११) सर्वोष साहित्यिक उपाधि।

पुत्र के सरकारी पद की परी हा में सफल होने पर हुई थी। इस सबका नतीजा यह निकला कि उसने सब को नीची नज़रों से देखना शुरू कर दिया और जब उसने आह क्यू को देखा तो उससे किनाराकशी करने लगा।

त्राह क्यू बहुत ही त्रसन्तुष्ट था और हमेशा यही महसूस करता था कि उसे कोई नहीं पूछता। पर ज्योंही उसने इस चांदी के बिल्ले की बात सुनी एकदम उसे ज्याल त्र्या गया कि उसे क्यों नहीं पूछा जा रहा। सिर्फ यह कह देना मात्र कि तुम चले गये थे— क्रांतिकारी होने की दलील नहीं, और नहीं चोटी उपर को बांध लेना कोई इस बात का प्रमाण था। त्रसल चीज जो त्रभी बाक़ी थी वह थी जाकर क्रांतिकारी पार्टी में जा मिलना। सारी उस्र में उसने दो ही क्रांतिकारी देखे थे जिनमें से एक का तो शहर में सिर काट लिया गया था और बस नकली विदेशी शैतान बाक़ी रह गया था। बस अब तो इसके सिवाय कोई चारा न था कि जाकर नकली विदेशी शैतान से इस पर बातचीत की जाय।

चियेन-परिवार के घर का सदर दरवाजा इत्तफाक से खुला था और आह क्यू दबे पाँव उसमें जा घुसा। अन्दर पहुँचते ही जो उसकी नजर नकली विदेशी शैतान पर पड़ी तो वह चौंक पड़ा। वह काले वस्त्र पहने आंगन में खड़ा था और उसके सीने पर चांदी का बिल्ला लगा हुआ था। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिसका आह क्यू पहले से मजा चल चुका था। और उसके एक फुट लम्बे बाल जो उसने फिर से बढ़ा लिये थे, उसके कंधों पर इस तरह फैले हुए थे मानो किसी पर्वत-देवता के बाल हों। उसके सामने चात्रो पाई-येन च्यौर तीन अन्य व्यक्ति सीधे खड़े थे और सब के सब पूरे आदर व सम्मान के साथ उसकी सारी बातें सुन रहे थे।

आह क्यू दवे पाँव अन्दर गया और चाओ पाई-येन के पीछे जाकर खड़ा हो गया ताकि उसे सलाम करे पर क्या करे यह उसे न सूफ पड़ा, जाहिर है वह उसे "नकली विदेशी शैतान" तो कह नहीं सकता था और न ही उसे "विदेशी" कह सकता था, न "क्रांतिकारी" ही उसके लिये उपयुक्त जँचता था। इसलिये उसने सोचा बेहतरीन संबोधन "श्री विदेशी" रहेगा।

लेकिन श्री विदेशी की निगाह उस पर नहीं पड़ी क्योंकि वह अपनी आँखें चढ़ाये बड़ी गर्मजोशी से बोल रहा था।

"मैं तो बड़ा भावुक व्यक्ति हूँ इसिलये जब हम मिले तो मैंने कहा, हंग बाबा, यह ठीक रहेगा हमारे लिये; पर वह हमेशा यही जवाब देता रहा, 'नो !'—यह विदेशी भाषा का शब्द है जिसे आप लोग नहीं समम पायेंगे—बरना हम तो बहुत पहले सफल हो चुके होते । ये लोग कितने सतर्क हैं यह उसका उदाहरण है। वह सुमसे बार-बार कहता रहा हूपेह चले जाश्रो पर मैं भी नहीं गया। ऐसी छोटी-सी जगह पर कीन काम करेगा ?..."

"अर-र र," आह क्यू उसके रकने का इन्तजार करने लगा और फिर हिम्मत करके बोलने को तैयार हुआ पर फिर भी किसी न किसी वजह से वह अब तक उसे विदेशी कह कर संबो-

चार व्यक्ति जो मि० चियेन की बातें सुन रहे थे यकायक चौंक कर घूम गये और छाह क्यू को घूरने लगे। श्री विदेशी ने भी उसी वक्त उसे पहली बार देखा।

"क्या है ?"

"符...."

"बाहर निकल जास्रो !"

"मैं भर्ती होना चाहता हूँ ....."

"बाहर निकल जा !" श्री विदेशी ने "मातमी बेद" उठाते हुए कहा ।

फिर चात्रो पाई-येन और दूसरे भी चिल्ला पड़े, "मि० चियेन तुमसे कह रहे हैं बाहर निकल जात्रो, सुना नहीं तुमने!"

श्राह क्यू ने अपने बचाव के लिये सिर पर हाथ रख लिये श्रीर बगैर कुछ जाने सममे पाटक में से निकल कर मागा, श्रीर इस बार श्री विदेशों ने उसका पीछा नहीं किया। पचास-साठ कदम भाग चुकने के बाद उसके कदम धीमें पड़ गये और श्रव उसे काफी परेशानी महसूस होने लगी क्योंकि श्रगर श्री विदेशी ने उसे कांतिकारी न बनने दिया तो उसके लिये और कोई चारा नहीं रहेगा। आइन्दा कोई भी श्वेत-शिरस्त्राण और कवच पहने उसे बुलाने नहीं आयेगा। उसकी सारी इच्छाओं, उद्देश्यों, आशा और भविष्य पर एक बारगी पाला गिर गया।

अब वह इस निराशा में इतना ही लीन होगया कि लोग इस बात को उद्यालोंने और उसको भी तरुग डी० और गलमुच्छे वांग की ही तरह चिढ़ाया करेंने यह बात भी गौगा बन कर रह गयी।

पहले कभी वह इतना निराश न हुआ था। यहां तक कि चोटी का उपर की ओर बांध लेना भी उसे अब व्यर्थ और हास्य-जनक अतीत हुआ। अतिशोध की भावना से उसने फौरन चोटी खोल देना चाहा पर ऐसा उसने किया नहीं। शाम तक वह घूमता-फिरा और फिर दो प्याले शराब के उधार पीने के बाद उसकी जान में जान आई और फिर से उनने अपने कल्पना-चज्जुओं से श्वेत शिरस्त्राण और श्वेत कवच पहने लोगों की अस्पष्ट आकृतियाँ देखीं।

एक दिन वह रात को बड़ी देर तक घूमता रहा और जब शराबखाना बन्द होने लगा तब जाकर उसने प्राचीन मन्दिर का रुख़ किया।

"पड़म—फाट!"

उसने अचानक कुछ अजीब आवाज सुनी जो पटाखों की नहीं थी। उत्तेजना और उकसाहट भरी बीजों से आह-क्यू को बड़ी दिलचस्पी थी और दूसरों के मामले में दखल देने में भी उसे बड़ा मजा आता था, अतः वह अँबेरे में शोर-गुल कहाँ हो रहा है यह देखने गया। आगे जाते हुए किसी व्यक्ति के कदमों की चापें उसने सुनी और बड़े गौर से सुनता रहा कि एकदम एक आदमी उसकी ओर भपटा। ज्यों ही आह क्यू ने उसे देखा वह

भी घूमा और उसने जितना तेज वह दौड़ सकता था, दौड़ कर उसका पीछा किया। जब वह आदमी घूमा तो आह क्यू भी घूम गया और जब एक नुक्कड़ पर मुड़ कर वह आदमी रुक गया तो आह क्यू भी रुक गया। उसने देखा कि पीछे कोई नहीं था और वह आदमी जिसके पीछे वह दौड़ा था, तरुण डी० था।

"क्या बात है बे ?" आह क्यू ने क्रोधित स्वर में पूछा।
"चात्रो....चात्रो-परिवार लुट गया," तरुण डी० ने
हाँफते हुए कहा।

श्राह क्यू का दिल धक-धक करने लगा। यह कह कर तरुग डी० वहाँ से चल दिया। श्राह क्यू भी दौड़े गया श्रौर फिर तीन-चार बार रुका। लेकिन चूं कि वह खुद भी चोरी श्रौर लूट-मार का धंधा कर चुका था, इसलिये उसमें श्रसाधारण साहस उत्पन्न हुश्रा श्रौर इसलिये गली के नुक्कड़ से निकल कर उसने बड़े ध्यान से सुना श्रौर सोचा कि शायद कुछ शोर-गुल सुनाई पड़े। उसने बड़े गौर से देखा भी श्रौर सोचा श्रव तो वह बहुत-से कवच श्रौर शिरस्त्राणधारी पुरुषों को देखेगा जो सन्दूक, फर्नीचर, ले जारहे होंगे, सफल जिला-उम्मीदवार की पत्नी का निगपो बिस्तर भी ले जारहे होंगे, पर वह उन्हें साफ-साफ न देख सका। वह श्रौर नजदीक जाना चाहता था, मगर उसके कदम वहीं जम गये।

उस रात चाँद न निकला था श्रौर वीच्वांग घने श्रॅंधेरे में बहुत ही स्थिर दीख पड़ रहा था। वह उतना ही निस्तब्ध श्रौर शान्त था जितना प्राचीन सम्राट् फ़ुशी के शान्तिपूर्ण जमाने में। श्राह क्यू वहाँ खड़ा रहा और आखिरकार उसकी दिलचरपी खत्म हो गई। पर श्रव भी हर चीज पहली जैसी ही दीख पड़ी, कुछ दूर लोग इधर-उधर घूम रहे थे, चीजें ले-ले जा रहे थे। कोई सन्दूक उठाये लिये जा रहा था, कोई फर्नीचर लिये जा रहा था, कोई सफल जिला-उम्मीदवार की पत्नी का निंगपो विस्तरा उठाये भाग रहा था .... इतनी चीजें लोग उसकी नजरों के सामने से लेकर जा रहे थे कि वह श्रपनी श्राँखों पर विश्वास न कर सका। परन्तु उसने तय किया कि वह उनके समीप नहीं जायगा और वापस मन्दिर को चल दिया।

शाचीन मन्दिर में तो और भी अधिक श्रंधकार छाया हुआ था। जब उसने बड़ा फाटक बन्द किया तो रास्ता टटोलते हुए अपने कमरे तक पहुँचा और जब वह जाकर लेट गया तब जाकर कहीं उसे शान्ति मिली और उसने विचार किया कि आखिर इस सब का उस पर कैसे असर पड़ गया। रवेत कवच और शिरस्त्राण पहने लोग पहले से आन पहुँचे थे, पर उन्होंने उसे पुकारा नहीं, अनेकों चीजें उन्होंने वहाँ से हटा लीं, पर उसे कोई हिस्सा न मिला और यह सब महज उस नकली विदेशी शैतान के कारण हुआ, जिसने उसे बगावत से रोक दिया था। वरना मला क्या उसे उसका हिस्सा न मिलता ?

जितना अधिक आह क्यू ने इस पर सोचा, उसे उतना ही अधिक क्रोध आता गया और आख़िर वह आपे से बाहर हो गया

और ग्लानिपूर्वक अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, "अच्छा तो बगावत सब तुम्हारे लिये ही है, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं ऐं? तू साले छितिया के बच्चे नकली विदेशी शैतान—अच्छा तू ही विद्रोही बन जा! विद्रोह का दण्ड है फाँसी। मैं भेदी बन जाऊँगा और देखूँगा कि तुमे वे शहर में ले जाते हैं और तेरा सिर धड़ से उड़ा देते हैं—तू और तेरा सारा कुनबा.....मारो, मार डालो!"

## वैभवशाली अन्त

चात्रो-परिवार के लूटे जाने पर वीच्वांग के अधिकांश लोग श्रानिन्दत थे परन्तु साथ ही आतंकित भी, और आह क्यू उनमें अपवाद न था। चार दिन बाद अकस्मात् आह क्यू को आधीरात में घसीट कर शहर ले जाया गया। रात ऋंधियारी थी जब सिपा-हियों का एक गिरोह, सैनिकगण और पुलिस के जवान तथा पांच गुप्तचर चुपचाप वीच्वांग में घुस आये और रात्रि के अंधकार से आच्छादित प्राचीन मंदिर को उन्होंने घेर लिया और प्रवेश द्वार पर एक मशीनगन तैनात करदी। फिर भी आह क्यू भागा नहीं। बहुत देर तक मंदिर में कुछ गड़बड़ न हुई। कप्तान श्रधीर हो उठा श्रीर उसने बीस डालर का इनाम रख दिया तब कहीं जाकर फौजी दस्ते के दो सिपाहियों ने दीवार फाँद कर मंदिर में घुसने का साहस किया । तब अंदर से सहयोग प्राप्त कर दूसरे भी अन्दर घुस पड़े और आह क्यू को बाहर घसीट लाये। और जब उसे खींचकर मशीनगन के सामने खड़ा कर दिया तब जाकर उसका नशा हिरन हुआ और उसे होश आया।

जब वे शहर पहुँचे तो दोपहर हो चुका था और आह क्यू ने

देला कि उसे घसीट कर किसी ट्टे-फूटे दफ्तर में लेजाया जा रहा है जहां उसे पांच-छ: मोड़ों के बाद एक कमरे में घकेल दिया गया। और ज्यों ही वह अन्दर जाकर गिरा कि लकड़ी के सलाखें वाले दरवाजे के फाटक घड़ से बन्द कर दिये गये। बाकी कमरे में तीन खाली दीवारें थीं और जब उसने सावधानी से देखा तो दो और आदमी एक कोने में पड़े हुए थे।

यद्यपि श्राह क्यू को छळ श्रटपटापन श्रोर उलमान मह-सूस हो रही थी पर वह दुखी नहीं था क्योंकि प्राचीन मंदिर के जिस कमरे में वह सोता था उसके दरवाजे भी किसी कदर बेहतर नहीं थे। वे दो श्रादमी भी देहाती ही माल्म हुए। वे धीरे-धीरे उससे बातें करने लगे श्रोर उनमें से एक ने उससे कहा कि सफल प्रांतीय उम्मीदवार उसे अपने दादा के किराये के लिये जो श्रब तक न चुकाया गया था तकाजा करना चाहता था, दूसरे को बिचारे को पता ही न चला वहाँ वह क्यों लेजाया गया। जब उन्होंने श्राह क्यू से पूछा तो उसने बड़ी साफगोई से जवाब दिया, "इसलिये कि मैं विद्रोह करना चाहता था।"

उसी दिन तीसरे पहर को उसे सलाखों वाले दरवांजे में से निकाल कर एक बड़े हाल में लेजाया गया जिसके बिल्कुल आखिरी कोने में एक बूढ़ा बैठा था जिसका सिर मुँडा हुआ था। आह क्यू ने सोचा कहीं यह कोई भिद्ध तो नहीं है पर जब उसने नीचे कुछ सिपाहियों को खड़ा देखा और एक दर्जन आदिमियों को लम्बे लबादे पहने दोनों तरफ खड़ा देखा जिनमें से कुछेक के सिर इस बूढ़े की भांति बिल्कुल मुँडे हुए थे और कुछेक के एक-एक फुट लम्बे बाल नकली विदेशी शैतान की तरह कंधों पर भूल रहे थे। परन्तु सब के सब उसकी खोर तीच्र दृष्टि से देख रहे थे तब उसे ख्याल हुआ कि यह व्यक्ति कोई बड़ा आदमी है। एक दम उसके घुटनों के जोड़ श्रपने-श्राप ढीले पड़े और वह नीचे बैठ गया।

"खड़े होकर बोलो ! मुको मत !" लम्बे लबादे-धारी सब लोगों ने चीख कर कहा ।

हालांकि आह क्यू उनकी बात सममः गया पर खड़ा रहना उसके बस की बात न थी। उसका शरीर अपने आप नीचे की ओर भुक गया और वह घुटनों के बल बैठ गया और उससे भी आसानी पाने के लिये वह बिल्कुल ही नीचे को हो गया।

"गुलाम !....." लम्बे लबादे-धारी आदिमयों ने फिर नफ-रत भरे आंदाज में कहा, पर अब उन्होंने उसे खड़ा होने पर मजबूर नहीं किया।

"सच-सच बतादे, तो तू छूट जायगा," सिर मुँडे बूढ़े व्यक्ति ने घ्राह क्यू पर नजरें गाड़कर धीमी पर स्पष्ट वाणी में कहा, "मैं सब छुछ पहले ही से जानता था। जब तू घ्रपना घ्रपराध स्वीकार कर लेगा तो मैं तुमे छोड़ दूंगा।"

"स्वीकार कर लो !" लम्बे लवादे-धारी आदिमयों ने जोर से दुहराया।

"बात यह है कि मैं आना .....चाहता था ... अह क्यू ने

चाराभर के उलकत्मपूर्ण विचार के वाद रुक-रुक कर और स्पष्ट स्वर में कहा।

"तो फिर तू आया क्यों नहीं ?" बूढ़े आदमी ने नम्रता से पूछा।

"नकली विदेशी शैतान ने मुक्ते आने ही न दिया !"

"वकवास ! अब बात करना वेकार है। तेरे साथी कहां हैं ?" "क्या कहा ? ..."

"वे लोग जिन्होंने उस रात चात्रो-परिवार को ल्टा था।"

"वे मुक्ते बुलाने तो नहीं आये थे। उन्होंने तो खुद ही चीजें वहां से हटाईं।" इस बात के जिक से आह क्यू को क्रोध आगया।

"कहां गये वे ? जब बता देगा तो तुम्ते छोड़ दिया जायगा," बूढ़े आदमी ने और भी विनम्रता से कहा।

"मैं नहीं जानता.... वे मुक्ते बुलाने नहीं आये ।....."

तब बूढ़े आदमी के इशारे पर आह क्यू को सलाखों वाले द्रवाजे में धकेल दिया गया। अगली बार दूसरे दिन फिर उसे वहां से घसीटा गया।

बड़े हाल में सब कुछ वैसा ही था, सिर मुँडा बूढ़ा अब भी बहां बैठा हुआ था और आह क्यू भी पहले की ही तरह उसके सामने मुक गया।

"श्रोर कुछ कहना है तुम्हें ?" बूढ़े श्रादमी ने विनम्रता से पूछा।

आह क्यू ने सोचा और निश्चय किया कि उसे कुछ नहीं

कहना है इसलिये उसने जवाब दिया, "कुछ नहीं।"

लम्बा लबादा-धारी आदमी एक काराज का दुकड़ा लेकर आया और एक ब्रश लेकर आह क्यू के सामने खड़ा हो गया जिसे वह उसके हाथ में थोंप देना चाहता था। अब तो आह क्यू बड़ा घबराया क्योंकि जिन्दगी में यह पहला मौका था जब उसने हाथ में लिखने का ब्रश सम्हाला था। वह असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा उसे कैसे पकड़े जब कि आदमी ने काराज पर नियत स्थान बताते हुए उससे हस्ताज़र करने को कहा।

"मुक्ते...मुक्ते लिखना नहीं आता," आह क्यू ने घबराहट और शर्म से त्रश हाथ में पकड़ते हुए कहा।

"तो फिर आसानी इसमें है कि तुम एक चक्कर बना दो।"

श्राह क्यू ने चक्कर बनाने की कोशिश की पर उसका हाथ हिल गया। इसलिये श्रादमी ने जमीन पर काराज बिद्धा दिया। श्राह क्यू मुका श्रीर जितनी मेहनत व परिश्रम से चक्कर बना सकता था उसने बनाया मानो उसकी जिन्दगी का दारोमदार इसी पर हो। वह उर रहा था कि लोग उसकी हँसी उड़ायेंगे श्रीर इस लिये उसने भरसक चक्कर गोल बनाने की कोशिश की लेकिन वह सड़ियल बश न सिर्फ भारी या बल्कि श्राह्मोलंघक भी था। इधर-उधर घूम जाता थां श्रीर ज्योंही वह घेरा बन्द होने को होता कि वह फिर खिसक जाता था श्रीर उस घेरे का श्राकार तरबूज जैसा हो जाता था।

श्राह क्यू चक्कर न बना सकने के लिये लिब्जित था और उस

श्रादमी ने बिना कुछ कहे-सुने उससे बरा श्रीर कागज ले लिया था श्रीर इसके बाद बहुत से लोग उसे फिर उसी सलाखों वाले दरवाजे से घसीट कर ले गये।

तीसरी बार जब उसे सलाखों वाले दरवाजों में से घसीटा तो उसे कोई विशेष कोघ नहीं आया। उसने विचार किया कि इस संसार में हरेक व्यक्ति पर ऐसी भी बीतती है। कभी न कभी तो उसे जेल में जाना ही पड़ता है और कागज पर गोले बनाने पड़ते हैं। सिर्फ इसी का उसे मलाल था कि घेरा गोल न बन सका और यह उसकी नज्र में उसके यश पर लांछन था। फिर भी वह यह सीच कर संतुष्ट हुआ कि "सिर्फ मूर्ख ही शुद्ध घेरा बना सकते हैं।" और इसी विचार से उत्प्रेरित वह निद्रामन्न हो गया।

डस रात सफल प्रांतीय उम्मीदवार को नींद नहीं आई क्योंकि कप्तान से उसका मताड़ा हो गया था। सफल प्रांतीय उम्मीदवार ने इस बात पर जोर दिया कि सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण काम हमें यह करना है कि चुराई गई चीजों और माल को वापस हासिल करना जब कि कप्तान इस बात को सर्वाधिक महत्त्व देते थे कि अपराधियों को जनता के सामने दण्ड देना चाहिये। हाल ही में कप्तान सफल प्रान्तीय उम्मीदवार के साथ बड़ी ग्लानि और उपेन्ना का व्यवहार करने लगा था। इसलिये मेज पर मुक्का मारते हुए उसने कहा, "'एक सौ को धमकाने और आतंकित करने के लिये एक को दण्ड दो!' देखो न, मैं खुद कोई पन्द्रह-बीस रोज से क्रान्तिकारी दल का सदस्य रहा हूँ और इस दौरान में डकैती को दर्जनों वारदात हुई हैं जिनमें से एक भी नहीं पकड़ी गई। और ज़रा सोचिये तो इसका मुक्त पर कितना बुरा असर पड़ रहा होगा। और अब जब कि एक मामला पकड़ा गया है तो तुम बच्चों की-सी दलीलें देते हो। यह नहीं चलेगा! यह मेरा काम है!"

सफल प्रांतीय उम्मीद्वार बड़ी उलमन में पड़ गया लेकिन खब भी इसी जिद पर खड़ा रहा कि "अगर चोरी का माल बरामद नहीं किया गया तो मैं नायब सिविल एडिमिनिस्ट्रेटर के खोहदे से इस्तीफा दे दूंगा।"

"शौक से।" कप्तान ने कहा।

फलस्वरूप सफल प्रांतीय उम्मीदवार उस रात सोया नहीं पर सौभाग्य की बात कि उसने अगले दिन तक अपना इस्तीका नहीं दिया।

तीसरी बार जब आह क्यू सलाखों वाले दरवाजे में से घसीटा गया तो उसी रात की श्रगली सुबह थी जिस रात सफल प्रांतीय उम्मीदवार को नींद नहीं आई थी। जब वह उस बड़े हाल में पहुँचा तो घुटे हुए सिर वाला बूढ़ा आद्मी अब भी पहले की ही भांति वहाँ बैठा हुआ था और आह क्यू भी हमेशा की भांति उसके सामने जाकर मुक गया।

वड़ी नम्रता से वूढ़े श्रादमी ने उससे प्रश्न किया: "श्रौर कुछ कहना है तुम्हें ?"

त्राह क्यू ने सोचा श्रौर तय किया उसे कुछ नहीं कहना है—

इसलिये कहा, "कुछ नहीं।"

लम्बे लवादे और छोटी जाकटें पहने हुए श्रनेक श्रादिमयों ने विलायती कपड़े की एक वास्कट उसको पहना दी जिस पर छुछ काले श्रच्य बने हुए थे। श्राह क्यू को बहुत ही घबराहट हुई क्योंकि यह तो मातसी पोशाक जैसा ही मामला था श्रीर मातमी पोशाक पहनना श्रध्यभ था। साथ ही उसके हाथ पीठ पर बांघ दिये गये और उसे दफ्तर से खींचकर बाहर निकाला गया।

श्राह कर् को उठाकर एक खुले हुए छकड़े में पटक दिया गया।
श्रीर छोटी जाकटें पहने बहुत से लोग उसके साथ बैठ गये।
छकड़ा फीरन चल पड़ा। सामने की ओर बहुत से सिपाही और
फीजी विदेशी बन्दूकें लिये खड़े थे और दोनों बाजुओं में विस्मित
दर्शकों की भीड़ खड़ी थी श्रीर पीछे क्या था यह श्राह क्यू को न
दीख पड़ा था। लेकिन श्रचानक उसे ख्याल श्राया—"कहीं ऐसा
तो नहीं कि ये लोग मुसे फाँसी चढ़ाने ले जा रहे हों?" श्रातंक
ने उसे दबोच लिया और उसकी श्रांखों के श्रागे श्रंघेरा छा गया
उसके कानों में कुछ ऐसी श्रावाज श्राई मानो वह मूर्छित हो
गया हो। पर वास्तव में वह मूर्छित नहीं हुश्रा था। श्रगरचे कुछ
देर तक वह भयभीत रहा पर बाद में बिल्कुल शांत हो गया। उसे
लगा कि इस संसार में शायद हरेक पर कभी न कभी ऐसी घड़ी
श्राती है जब उसे फाँसी पर भूलना पड़ता है।

वह अब भी उस सड़क को पहचान गया और उसे बड़ा आश्चर्य होने लगा: वे लोग वध-स्थान को क्यों नहीं जा रहे हैं ? बह न जानता था कि उसे वे लोग उदाहरण के रूप में सभी गिलयों में घुमा रहे हैं ताकि जनता उसकी इस दुर्गित और दुष्परिणाम से शिक्षा प्राप्त करे। पर वह यह जानता भी तो क्या वह अब भी यही सोच कर सन्तोष कर लेता कि इस दुनिया में शायद हरेक पर यह भी गुज़रती है कि उसे सरेबाजारे आलम इस प्रकार रूखा और अपमानित किया जाय।

कुछ देर बाद उसे यह एहसास हुआ कि अब उसे वध-स्थान ले जा रहे हैं और जाहिर है कि वहां अब उसका सिर काट दिया जायगा। उसने बड़े खेद के साथ अपने इर्द-गिर्द देखा कि लोग चींटियों की नाई धकापेल करते हुए उसके पीछे चले आ रहे हैं— और अकस्मात सड़क पर लोगों की उस अपार भीड़ में उसकी नजरें अमाह बूपर पड़ीं। ओहो, तो यही कारण था कि उसने इतने दिनों से उसे देखा नहीं था। वह अब शहर में काम कर रही थी।

आह क्यू अचानक ही श्रमनी श्रात्मा के श्रमाव पर लिजत हो उठा क्योंकि वह किसी आदेश की एक पंक्ति भी न गा पाया। उसके विचार ववएडर की नाई घूम गये। "पति की समाधि पर नव-युवती विधवा" में वह वीरता नहीं थी। श्रजगर और चीते के युद्ध में के "मुक्ते मार देने का खेद है" शब्द बहुत ही निर्जीव थे। "मारता हूँ मैं तुक्ते श्राहनी तलवार से" इस समय सर्वश्रेष्ठ जान पड़े। लेकिन जब उसने श्रपने हाथ उठाना चाहे तो उसे

याद आया कि वे बंधे हुए हैं इसिंतिये उसने "मारता हूँ....." भी नहीं गाया।

"बीस वर्ष परचात् में वापस आऊँगा....." उसी हलचल और घबराहट में आह क्यू केवल आधी कहावत ही कह पाया जिसे उसने पहले न कभी सीखा था और न उसका प्रयोग किया था। भीड़ में शोर उठा: "बहुत अच्छे वाह, वाह!" जो भेड़िये की गर्जना-सा लगा। छकड़ा सतत गित से आगे बढ़ता रहा। उस कोलाहल के समय आह क्यू की निगाहें अमाह वू को तलाश करने लगीं परन्तु शायद उसने आह क्यू को न देखा था, वह तो निर्निमेष उन विलायती बंदूकों की ओर देख रही थी जो सिपाही लिये जा रहे थे।

श्रव श्राह क्यू ने शोर मचाती हुई भीड़ पर एक दृष्टि डाली। उस बार फिर उसके विचारों ने बवएडर की नाईं चक्कर खाया। चार वर्ष पहले पहाड़ के नीचे उसे एक भूखा भेड़िया नजर श्राया था जो कुछ दूरी के फासले से उसका पीछा कर रहा था श्रीर उसे फाड़ खाना चाहता था। उसका तो उर के मारे दम निकल गया होता, पर इत्तफाक की बात कि उसके पास एक छोटी कुल्हाड़ी थी, जिसकी बदौलत उसे वीच्बांग लौटने की हिम्मत हुई। लेकिन उस भेड़िये की श्रांखें वह न भूला था—भयावह पर कायरतापूर्ण जो श्राग की लपटों की नाईं चमक रही थीं मानो दूर ही से उसे छेद रही हों। पर श्रव तो उसे भेड़िये से भी श्रिधक भयानक श्रांखें दिखाई दीं। शुष्क, पर फिर भी पैनी श्रांखें जो ऐसी

लग रही थीं मानो उसके शब्दों को निगल जायेंगी ख्रौर शायद उसके हाड़-माँस से भी अधिक कुछ निगल लेंगी ख्रौर ये ख्राँखें कुछ अन्तर पर उसका पीछा कर रही थीं।

ये आँखें माल्म होता था एक ही में आकर जमा हो गई हैं और उसकी आत्मा को भेद रही थीं।

"त्राहि, त्राहि !"

लेकिन त्राह क्यू ने ये शब्द नहीं कहे। उसकी आँखों के सामने तो सब कुछ काला हो चुका था और उसे महसूस हो रहा था मानो उसका सारा शरीर टुकड़े-टुकड़े हो बिखर रहा हो।

लुट के परिणामों का सबसे बड़ा शिकार सफल प्रान्तीय उम्मीदवार था, क्योंकि चोरी हुआ माल फिर कभी बरामद न हो सका। उसका सारा परिवार फूट-फूट कर रोया। अगली बारी चाओ के घर-बार की थी, क्योंकि जब सफल जिला-उम्मीदवार लुट की खबर देने शहर जा रहा था तो रास्ते में बुरे क्रान्तिकारियों ने न सिर्फ उसकी चोटी काट ली थी बल्कि रिपोर्ट कराने में उससे २० डालर उन लोगों ने भी हथिया लिये थे, इसलिये सारा चाओ-परिवार भी खुब जार-जार रोया। उस दिन से उन्होंने धीरे-धीरे पतनोनमुख वंश के उत्तरजीवियों का स्थान महण कर लिया।

जहाँ तक उस घटना पर बहस का सबन्ध है—चीच्वांग में उस पर कोई बात नहीं हुई न किसी ने कोई सवाल ही उठाया। स्वाभाविक ही था कि लोगों ने यह विश्वास कर लिया कि आह क्यू बुरा आदमी था और जिसका सबूत यह था कि उसे गोली मार दी गई थी। क्योंकि यदि वह बुरा न होता तो उसे गोली क्यों मारी जाती ? पर शहर में लोगों की राय कुछ भिन्न थी। अधिकतर लोग असन्तुष्ट थे और सोच रहे थे कि गोली मार देना इतना अच्छा दृश्य नहीं होता, जितना सिर काट देना और वह भी कैसा हास्यजनक बदमाश था कि इतनी गिलयों में उसे घुमाया गया और अभागे ने किसी आपेरा की एक पंक्ति तक न गाई। उनका उसके साथ-साथ जाना भी व्यर्थ ही रहा। दिसम्बर, १६२१.

"आह क्यू" के सम्बन्ध में

## "श्राह क्यू"

—फेंग स्यूड फेंग

जुहसूँ की कहानियों के दो संग्रह 'नाहाँ' श्रौर 'यांग ह् वांग' १६१८ श्रौर १६२४ के बीच लिखे गये थे। यद्यपि ऐसा कहा जा सकता है कि इन कहानियों की टेकनीक श्रालोचनात्मक यथार्थवाद की शाला से प्रभावित है फिर भी उनमें साँस लेती श्रातमा तो श्रवश्य नवीनता लिये हैं।

लुहस्ँ क्रांति के युग की उपज हैं। उन्होंने अपनी पहली कहानियों की रचना क्रांतिकारी चार मई-आन्दोलन के जमाने में की थी। जिस युग में वह मौजूद थे उन्होंने अपनी रचनाओं को क्रांतिकारी विषय-वस्तु प्रदान किया था और इस प्रकार उनके लिये यह अवश्यंभावी हो गया कि वह ऐसी रचनाएँ करें जो शास्त्रीय आलोचनात्मक यथार्थवाद से भिन्न हों। इसलिये जैसा कि लुहस्ँ ने स्वयं इंगित किया है कि उनकी 'पागल की डायरी' (जो उनकी पहली कहानी थी और १६१८ में लिखी गई थी) गोगोल की 'पागल की डायरी' के आदर्शानुसार ही थी; लेकिन लुहस्ँ की कहानी क्लान-व्यवस्था और कन्प्यूशियनवाद के दुस्पयोगों को बेनकाब करने के

उदेश्य से लिखी गई थी और उसमें तोभ और कोध गोगोल की अपेता कहीं अधिक तीत्र था।" (चियेह-चियेह तिंग के विस्तृत लेख) इस प्रकार उनके और गोगोल के यथार्थवाद में अन्तर था।

लुइस्ँ की कहानियों का महत्त्वपूर्ण भाव विशेषकर उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों का भाव, मेरा तात्पर्य उस लड़ाकू भाव से है जो उनकी रचनाओं के क्रान्तिकारी विषय-वस्तु से प्राप्त होता है अधिकांश शास्त्रीय साहित्य के आलोचनात्मक यथार्थवाद से भी कहीं आगे था। समग्र रूप से केवल उनकी शैली ही शास्त्रीय आलोचनात्मक यथार्थवादी कही जा सकती है।

लुहस्ँ की अधिकतर कहानियाँ सामाजिक संघर्ष के असों के रूप में लिखी गई थीं। शास्त्रीय आलोचनात्मक यथार्थवाद से उन्होंने पैने विवेचन, रोचक आलोचना, आत्रों की जो कि सच्चे पात्र थे रचना द्वारा विचारों की अभिज्यिक आदि ऐसे महत्त्वपूर्ण रूपों का अनुकरण किया। यद्यपि उन्होंने कहानी को अपना प्रमुख आश्रय नहीं बनाया (उनका मुख्य अस्त्र निवन्ध था) उनकी अधिकतर विशिष्ट कहानियाँ उनके निवन्धों की ही भांति सामाजिक कुरीतियों को चेनकाब करती हैं—वे कुरीतियाँ जो एक अग्रगामी चिन्तक एवं योद्धा के लिये चित्रित करना कुछ विचित्र-सा लगता है। 'पागल की डायरी' में और खासकर 'आह क्यू की सच्ची कहानी' में यह बड़ी सुन्दरता से और महान् रूप में विकसित हो चुकी हैं।

वास्तव में, 'आह क्यू' जैसी कृति जिसने शास्त्रीय आलोच-

नात्मक यथार्थवाद के विचार और जड़ाकू भावों को इस उच्चता पर पहुँचा दिया, श्रव तक के जड़ाकू श्रालोचनात्मक भावों को विकसित किया और ऐसी कलात्मक निपुणता प्राप्त कर ली यह सब दरश्रसल संसार भर के साहित्य के इतिहास में बेजोड़ है। 'श्राह क्यू' केवल रौली की दृष्टि से ही शास्त्रीय श्रालोचनात्मक यथार्थवाद की परंपरा से श्रलग हट कर एक नया शानदार विकास था। इस प्रकार शैली और टेकनीक के च्लेत्र में भी लुहसूँ एक विशिष्ट कलाकार सिद्ध हुए जिन्होंने विश्व-साहित्य को एक नया योग दिया।

सामाजिक अन्यायों का चित्रण ही दरअसल लुहसूँ की कहानियों की मूल विशेषता थी और उसी के कारण उन्हें कहानी-कारों में प्रतिष्ठित स्थाब प्राप्त हुआ था। यद्यपि लुहसूँ की कहानियाँ संख्या में कम हैं तथापि 'आह क्यू' और 'पागल की डायरी' जैसी रचनाओं में उनके पात्र इतनी सफलता से चित्रित हुए हैं, उनकी शौली इतनी सुन्दर वन पड़ी है, उनकी बौद्धिक विषय-वस्तु इतनी उच्च है कि कहानीकार की हैंसियत से वह न केवल इतने ऊँचे उठ जाते हैं बिल्क मेरी राय में तो भविष्य में भी शितियों तक वह चीनी और विश्वसाहित्य में अमर साहित्यकार वने रहेंगे।

जाहिर है कि लुहसूँ का प्रमुख अस्त्र उनका निबन्ध था और उन्हें सर्वाधिक सफलता भी निबन्धों में ही मिली थी। निबन्ध भी चीनी या विश्व-साहित्य में कोई नया रूप नहीं था। लेकिन निबन्ध में उस महान् लड़ाकृ भावना और प्रभावशीलता का पुट जो लुहस्ँ ने दिया और जो कलात्मक प्रतिभा प्राप्त की, जो राजनैतिक वाद-विवाद के विषयों को उनकी त्यात्मा या प्रखरता को और तर्क के पैनेपन को किसी प्रकार चीएा किये बिना किवता में ढाला यह सब चीनी और विश्व-साहित्य दोनों में अपूर्व था। लुहस्ँ की विशिष्ट सफलता और स्थान हमारा विशेष ध्यान त्याकित करते हैं। फिर भी, 'श्राह क्यू' और 'पागल की डायरी' में निवन्धों की ये महान विशेषताएँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी कोई आकिस्मक नहीं है। यह सब इसलिये है कि लुहस्ँ ने अपनी कहानियों और खास तौर से 'श्राह क्यू' और 'पागल की डायरी' के प्रति एक राजनैतिक विवादी, योद्धा और अप्रगामी चिन्तक का दृष्टिकोण अपनाया था। उन्होंने अपनी कहानियों से भी वही उद्देश्य सिद्ध किया जो वह अपने निवन्धों से सिद्ध करना चाहते थे—यानी कि उनकी कहानियों ने भी एक कान्तिकारी भूमिका का निर्वाह किया।

लुहसूँ ने अपने जीवन का उद्देश्य एक राजनीतिक-विवादी और संघर्ष के मार्गदर्शक के रूप में चुना और जिस अंश में उनकी कहानियों में निबन्ध प्रतिविवित हुए, उसी अंश में उन्हें प्रतिभा भी प्राप्त हुई, क्योंकि वह ऐसे ही दृष्टिकीए से लिखी गई थीं और इसके अभाव में लुहसूँ की विशेषताओं का अपर्याप्त चित्रए हुआ और वे अपेचाकृत फीकी प्रतीत हुई। इसका स्पष्ट प्रदर्शन 'नाहाँ' और 'पाँग ह् वाँग' की अधिकतर श्रेष्ठ कहानियों की तुलना से होता है। इसिलये यदि हम 'श्राह क्यू' की सैद्धान्तिक और कलात्मक विशेषताओं को सममना चाहते हैं तो पहले हमें चाहिये कि हम यह समम लें कि लेखक ने अपनी कला के प्रति एक राजनीतिक-विवादी और अमगामी चिन्तक का दृष्टिकोण अपनाया था। प्रारम्भ में ही इसे समम लेना महत्त्वपूर्ण है। कम से कम में तो इसे अभिन्न आवश्यकता सममता हूँ। इसिलये यदि हम 'श्राह क्यू' को उसी प्रकार देखें जैसे कि अन्य कहानियों का विवेचन करते हैं तो इस महान कृति की मूल भावना की व्याख्या करना कठिन होगा।

आह क्यू एक महान् कृति है जो लुहसूँ के प्रारंभिक काल की सेद्धान्तिक एवं कलात्मक विशेषताओं को सर्वोन्च ढंग से अभि-व्यंजित करती है। इसमें योद्धा और अप्रगामी चिन्तक लुहसूँ की विचारधारा पूर्ण रूप से प्रतिविधित हुई है।

इस कृति के विचार लुहसूँ के उसी समय में लिखे गये मार्मिक लेखों में भी प्रतिबिंबित हुए थे। इस प्रकार वे निबन्ध 'श्राह क्यू' पर श्रीर वह किस प्रकार उद्भूत हुआ इस पर एक सुन्दर टीका प्रस्तुत करते हैं।

स्पष्ट ही है कि 'बाह क्यू' साधारणतः किसानों के बारे में लिखी गई पुस्तकों में से नहीं है। इसमें १६११ की क्रान्ति की जो मृत्तक्प से किसानों का विद्रोह था, असफलता से सीखे गये सबकों का प्रतिबंब है और इसमें निश्चित रूप से देहातों व किसानों का चित्रण किया गया है। साथ 'ही किसान-विद्रोह की मलक भी इसमें मिलती हैं।

लेकिन आह क्यू एक चरित्र-विशेष की दृष्टि से मानसिक स्थिति का चित्रण व वर्णन है न कि व्यक्ति का।

आह क्यू को एक आवारा खेतिहर मजदूर के ह्रप में चित्रित करना वास्तव में अच्छा और सजीव चित्रण होगा, पर फिर भी वह केवल चीनी खेतिहर मजदूर या आवारा किसान के चित्रित विशेष तक ही सीमित नहीं है। क्योंकि उसके प्रमुख लक्षण सभी आह क्यू-वादियों के लिये सही व उनकी विशेषता लिये हुए हैं, उन सब के लिये वे लागू होते हैं जो "नैतिक विजय प्राप्त करने के ढंग अपनाते हैं।" उन तमाम अपने आपको घोखा देने वालों पर चाहे वे किसी भी वर्ग के क्यों न हों, ये सब लक्षण शत-प्रतिशत सही उतरते हैं।

त्राह क्यू एक मानसिक स्थिति विशेष का नाम है, आह क्यू-प्रवृत्ति की अभिव्यंजना का नाम है और आह क्यू के समप्र व्यक्तित्व में जुहसूँ ने विभिन्न वर्गों और विभिन्न प्रकारों के आह क्यू-वाद को एकत्र किया है और इन सबको वह राष्ट्रीय न्यूनताओं का प्रदर्शन कहते हैं।

श्राह क्यू के व्यक्तित्व की विचारधारा श्रोर उसके चरित्र के सम्बन्ध में यह पहली बात श्रवश्य हृद्यंगम कर लेनी चाहिये। श्रव में इस पर विचार करूँगा कि यथार्थवाद के उस महान गुरू लुह्सूँ ने किस प्रकार इस विषय पर रचना की।

छाइ क्यू कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है बल्कि जीवित व्यक्ति है। जिस संसार में वह रहता है वह भी कोई स्वप्न-संसार या

परिस्तान नहीं है बल्कि १६११ की क्रांति के समय का वास्तविक श्रीर ठोस कृषि-प्रधान समाज है। तेखक ने कहानी को न केवल अत्यंत उच्च कोटि के बौद्धिक विषय-वस्त का पट दिया है बल्कि उन्होंने सजीव, स्पष्ट पात्र ऋौर घटनाएँ भी चित्रित की हैं। चरित्र-चित्रण द्वारा एक आदर्श को चित्रित करने के अपने कार्य में वह जीवन के पेचीदा सामाजिक सम्बन्धों में बड़े गहरे पैठे हैं और इस प्रकार उनका चरित्र-चित्रण प्रतिरूपता के नितांत आधीन हो गया है ताकि इन आदर्शों द्वारा जिन विचारों को व्यक्त किया गया है वे चरित्र-चित्रण से महत्त्व न खो बैठें। साथ ही चरित्र सब आदर्शभूत हैं परन्तु हवाई नहीं। वर्ग-संचर्ष के दौरान में वे सब के सब जीवित आकृतियाँ दीख पड़ते हैं जो अपने वैयक्तिक लक्षण छोड़े बिना अपनी वर्ग-विशेषताएँ रखे हुए हैं । संचेप में, श्राह क्यू का व्यक्तित्व यदि समग्र रूप से एक श्रावारा खेतिहर मजदूर के चित्रण की दृष्टि से भी लिया जाय तो भी सजीव श्रौर श्रादरीभूत है। न केवल इस खेतिहर मजदूर का दैनिक जीवन इतनी स्पष्टता से वर्णित किया गया है बल्कि उसके जारिये हम सामाजिक सम्बन्धों के सम्पूर्ण विस्तार का दर्शन करते हैं। उनकी स्वतः की सिहष्साता व विद्रोह का परस्पर अन्तर्द्वन्द्व किसानों और उनके उत्पीड़कों के परस्पर अन्तर्धन्द्र का प्रतिबिंब है। उसका भाग्य उसके समय के दरिद्र खेतिहर मजदर का भाग्य है। जब लुहसूँ ने इस सर्वश्रेष्ट कृति की रचना की तो तब तक उन्होंने वर्ग-चैतन्य नहीं प्राप्त किया था। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें १६११ की क्रांति

के जमाने की सच्ची स्थितियों का श्रौर जनता के वर्ग-सम्बन्धों का बड़ा ही पैना, स्पष्ट श्रौर विस्तृत चित्रण दिया है। इसमें लुहस्ँ ने वास्तविक किसान का चित्रण किया है श्रौर प्राम्य-जीवन तथा वर्ग-संघर्ष का एक विस्तृत भाग प्रदर्शित किया है।

जबिक आवारा खेतिहर मजदूर आह क्यू वाद का ही एक अंश समका जा सकता है वे दोनों एक दूसरे से भिन्न भी समके जा सकते हैं।

कहना चाहिये कि आह क्यू उन तमास "साधनों का जो नैतिक विजय प्राप्त करना चाहते हैं", सभी प्रकार के आत्म-भ्रम, सब प्रकार के दासतापूर्ण पराजयवाद, जिसका उल्लेख में बाद में कहाँगा, एक सिम्मिलित मूर्त हप है। लेकिन इन तमाम चीजों के लिये एक आवारा खेतिहर मजदूर को जिम्मेदार ठहराना भी उचित नहीं है। इस प्रकार आह क्यू और आहक्यूवाद अभिन्न सममे जा सकते हैं पर साथ ही मिन्न भी हैं।

लुहसूँ इन दोनों को भिन्न भी रखते हैं और इन्हें मिला भी देते हैं। आइये हम विवेचन करें कि किस आधार पर और किस सम्बन्ध में यह सब हुआ।

पहले यदि हम लेखक के राजनीतिक विचारों की जांच करलें तो हमारे विवेचन में आसानी हो जायगी। इस प्रकार हम इस महान् अप्रगामी चिंतक और लेखक के कृतित्व व उनके विचार की विशेषताओं को बेहतर तरीके से समभ सकेंगे।

इस समय हमें त्राह क्यू की सामाजिक स्थिति पर भी बहस

करने की जरूरत नहीं। सवाल तो यह है कि आखिर आह क्यू में वह कौन सी प्रवृत्ति समाई थी जिसे हम आहक्यूवाद की संज्ञा देते हैं?

स्वतः और दूसरों के प्रति ग्लानि, श्राधातों को सरलता से भूल जाने की समता, स्वतः को श्रपनी विफलताश्रों पर संतुष्ट करने के लिये "नैतिक विजयों" का सहारा लेना, श्रिधक बलशाली व्यक्ति से परारत होने पर या उनके द्वारा उत्पीड़ित होने पर श्रपने से कम बलशाली व्यक्ति पर कोध उतारने का स्वभाव—यह सब एक दूसरे से सम्बन्धित हैं और इनमें से मुख्य है "नैतिक विजय" का प्रयोग।

इस प्रकार का "राष्ट्रीय अवगुण" वास्तव में दासतापूर्ण प्रवृत्ति है। जाहिर है कि यह प्रवृत्ति एक आवारा खेतिहर मजदूर में पाई जायगी जो मांचू वंश के समय वास्तव में गुलाम था, जिसने विशेषकर अपने संघर्ष के और विफलता के दौरान में अनन्त शोषण, उत्पीड़न, प्रहार, ग्लानि और गालियां सही थीं लेकिन एक बार लुहसूँ ने आह क्यू जैसे व्यक्ति को खोजा, उसे सुगढ़ बनाया और आहक्यूवाद और उसकी प्रवृत्ति कौरन सब तरफ जानी जाने लगी और उसने ऐसा आभास दिलाया कि वह उनमें सर्वाधिक सामान्य प्रवृत्ति है।

तुहसूँ ने इस "राष्ट्रीय अवगुण" को वर्ग-जागरूकता के दृष्टि-कोण से नहीं समन्ता लेकिन जाहिर है कि यह एक वर्ग-समाज की उपज है और सामंती और अर्धसामंती तथा अर्ध-औपनिवेशिक समाज के वर्ग-संघर्ष को प्रतिविधित करती है। हमें यह नहीं देखना है कि आया लुहसूँ का वर्ग-जागरूक दृष्टिकोण था या नहीं बल्कि आया उन्होंने चीनी सामंती और अर्ध-सामंती, अर्ध-औपनिवेशिक समाज के बारे में उद्घाटन किया या नहीं और आया यह "राष्ट्रीय न्यूनता" विस्तृत रूप में व्याप्त थी और गहरा सामाजिक महत्त्व लिये हुए थी।

इसका हमारा उत्तर 'हां' में है। उन्होंने सामंती, अर्ध-सामंती और अर्ध-श्रीपनिवेशिक समाज का और उससे भी बढ़कर ऐसे समाज के अन्धे शासन और पाश्विक विदेशी आक्रमण का सफलतापूर्वक सच्चा चित्रण किया है। उन्होंने इंगित किया है कि ''राष्ट्रीय न्यूनता'' विभिन्न रूपों में सभी वर्गों में मौजूद थी और उसका व्यापक महत्त्व था। (उसका वर्ग-स्वभाव विभिन्न रूपों में देखा जाता है)।

त्र्यौर इतनी व्यापक होने के कारण जाहिर है उसकी जड़ें प्राचीन इतिहास में जमी हुई थीं।

यह "राष्ट्रीय अवगुग्" जो सभी वर्गों में विभिन्न रूपों में विद्यान है सदियों पुराने सामंती निरंकुश शासन तथा विदेशी आक्रमण और क्रांतिकारी संघर्षों की अनेक असफलताओं का ही परिग्राम है।

लुह्सूँ ने अपने निबंधों में इसकी स्पष्टता से व्याख्या की है। चीनी इतिहास का विवेचन करने की दृष्टि से उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और यह बताया है कि सदियों से चीनी जनता को सामंती निरंकुराता और पारियक विदेशी आक्रमण द्वारा जो भौतिक और आध्यात्मिक चृति पहुँचाई जाती थी वह ध्यपनी पराकाष्टा को पहुँच चुकी थीं। यही विषय उनकी सारी रचनाओं में पाया जाता है परन्तु इसके बारे में उनका अत्यन्त संचिप्त वक्तवत है शायद उनका वह निबंध "दिये की रोशनी में घसीटे गये शब्द"। उसमें उन्होंने वताया है कि चीनी जनता इतने जम्बे समय तक निरंकुश शासन और पारियक आक्रमणों के अधीन रही कि वह या तो "गुलाम बन जाना चाहती थी पर वह भी नहीं हो सकती थीं", या "फिर वक्ती तौर पर गुलाम बन जाने में सफल हो गई।"

लुहसूँ ने प्रदाशित किया है कि एक दिन के लिये भी चीनी जनता ने मनुष्यों की भांति जीवन नहीं विताया। अपने सामंती आकांताओं द्वारा गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए ये कुछ समय के लिये तो गुलाम ही थी और वह इतनी दुःखप्रद नहीं थी। यही वह तथाकथित "शांति का युग" था। लेकिन कई बार तो ऐसा भी वक्त आया जब वे गुलाम तो क्या पशु भी न चन सके। यह "क्तगड़े के युग" का किस्सा है और वह पुरानी कहावत सत्य ही है कि "भगड़े के समय मनुष्य कुत्ते से भी बदतर हो जाता है।"

जब क्रूर आक्रमण्कारी विजेता और स्वामी बनकर आये तो उस समय के शासक भी दास बन गये। लेकिन बाद में तो अपनी "चीनी संस्कृति" के साथ अपने विदेशी आक्रान्ताओं को प्रसन्न करने की रारज से उन्होंने चीनी जनता से खूब मार-काट की और उनकी खुलकर बलि दी। दीर्घ-कालीन सामंती शासन श्रौर विदेशी श्राक्रमण का यही इतिहास है जिसकी लुहस्ँ ने पुष्टि की है। श्रौर हम उनके इस सत्य को नहीं भुठला सकते।

लेकिन हमलावरों की विजय चीन के शासकों के लिये पराजय बिल्क पराजय से बदतर साबित हुई। जब गुलामों के शासक खुद गुलाम हो जाते हैं तो वे अपने आपको दूसरों की अपेना कहीं गिरा हुआ और दबा हुआ बताते हैं। इन सब का सबूत इन कहावतों में सिलता है जैसे—"संस्कृति नष्ट-श्रष्ट हो रही है," या "सिर्फ फूहड़ मवालियों में ही मर्दानगी होती है।" और इससे भी बढ़कर प्रमाण तो यह है कि तमाम विदेशी आक्रमक जनता द्वारा निकाले गये थे, शासकों द्वारा नहीं। फिर भी, अपनी पराजय में भी प्राचीन शासकों को कुछ सांत्वना की आवश्यकता थी जिससे वे अपने आपको और दूसरों को घोखा दे सकते और यह सांत्वना उन्हें जुद्र पराजयवाद और समर्पण में मिली। यही मात्र साधन था जिससे उन्होंने मानसिक रूप से "पराजय को भी विजय में परिणत कर लिया।"

"नैतिक विजय" प्राप्त करने का यही एक प्रामाणिक साधन था।

इस प्रकार यह दासतापूर्ण या ऋधिक शुद्धता से कहना चाहिये चादुकारितापूर्ण पराजयवाद मुख्यतः शासक वर्ग में ही विद्यमान था। (सम्राट्, सरकारी पदाधिकारी, जागीरदार भद्रलोक) श्रौर इसका तत्त्व—"नैतिक विजय" प्राप्त करने की विधि की प्रतिष्ठा त्रौर उसका कापीराइट—उसी परास्त शासक-वर्ग की मिल्कियत है। लुहसूँ ने यही चीज हमें ऋपने सब कृतित्वों में बताई है।

यह बिल्कुल सही है। सारा पराजयवाद और समर्पण्याद "अपने यहाँ के गुलामों से विदेशी हमलावर बेहतर हैं" की ग्रहारी और विश्वासघात, सारा विश्वास साम्राज्यवादियों पर; विदेशियों पर केंद्रित सारी चापल्मी सारा पूंजीवाद, सभी कुछ विभिन्न हपों में उसी चीज के प्रदर्शन हैं।

और इन सब प्रवृत्तियों से दोपमुक्त होने के भी साधन थे। आत्म-कपट और अपने आपको घोखा देने की और "नैतिक विजय" प्राप्त करने की उनकी अपनी भिन्न रीतियां भी थीं।

प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग की संकीर्त्त राष्ट्रीयता का प्रयोग या तो राष्ट्रीय अल्पमतों का उत्पीड़न करने के लिये होता था या अपनी पराजय पर सान्त्वना प्राप्त करने के लिये वे उसका आश्रय लेते थे। इसलिये किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय गौरव या सच्चे आत्म-विश्वास की उसमें कभी है।

प्रतिगामी शासक वर्ग का पराजयवाद और कपटपूर्ण "नैतिक विजय" केवल उन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे जनता और राष्ट्र के लिये भी नितान्त हानिकारक हैं, क्योंकि शासकवर्ग उनका प्रयोग न केवल अपनी सांत्वना और आत्म-छलछिद्र के लिये करता है बल्कि जनता को धोखा देने और उन्हें उत्पीड़ित करने और आक्रमणकारियों के प्रति उनकी लड़ाकु भावना और प्रति- शोध की भावना को कमजोर बनाने और उसका गला घोंटने में भी करते हैं।

इसिलिये हमारे महान् राष्ट्रीय हीरो श्रौर जन-योद्धा श्रौर हमारे साहित्य के लड़ाकू मार्गदर्शक लुहसूँ के लिये यह नितान्त श्रावश्यक था कि वह इस क़रीति की श्रोर संकेत करें श्रौर उस पर निर्दयता से प्रहार करें।

हालांकि उस समय लुहसूँ का कोई वर्ग-दृष्टिकोण नहीं था पर उनका विवेचन इतिहास-प्रतिपादित और स्पष्ट तथा गुद्ध है। उन्होंने पहले तो यह बताया कि यह आध्यात्मिक विष सामंती या अर्ध-सामंती शासकवर्ग से और उसके चाटुकारों से सम्बन्ध रखता है। यह सही विवेचन और निर्णय ही वारतव में वर्ग-दृष्टि कोण है। क्योंकि लुहसूँ ने जनता की ओर से इस दुर्गुण और कुरीति पर प्रहार किया था इसलिये उनका नैतिक रवैया दृढ़ और स्पष्ट है। वह हमारे राष्ट्र के महान भविष्य का और हमारी विजयी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं; गुलामों के विद्रोह और मुिक की वह भविष्यवाणी करते हैं; राह के रोड़े हटा कर नये चीन के नये संघर्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं; चीनी साहित्यक कान्ति के इस महान मार्ग-दर्शक का यही लड़ाकू रवेया है और यही उसकी लड़ाकू भावना है। (यद्यपि उस समय उनका रवैया एक क्रांतिकारी निम्न पूँजीवादी का था न कि मजदूरों और किसानों का।)

इस प्रकार, वस्तुगत रूप से लुहसूँ ने एक नये, उभरते हुए वर्ग का प्रतिनिधित्व किया जबिक सनोगत रूप से उन्होंने अपने आप को उस वर्ग का विरोधी और रात्रु बताया जिस पर उन्होंने प्रहार किये थे और "उसके संहार पर किसी प्रकार खेद प्रकट नहीं किया।" इस प्रकार के रवैथे में वह न केवल नीत्रो से मत-भेद रखते थे बल्कि गोगोल से भी; क्योंकि पहले ने अपने स्वतः के पतनशील प्रतिगामी बुर्जु आ वर्ग पर विलाप किया और दूसरे ने अपने स्वतः के जमीदार वग के प्रति सहानुभूति प्रगट की।

इससे इस अभगामी चिन्तक, जन-क्रान्ति के इस लेखक की श्रेष्ठता, विचारों की गम्भीरता और दृष्टिकोण की सूद्रमता प्रमाणित होती है।

यथार्थवाद के महान् गुरू लुहस् अपनी प्राह्य-शक्ति से आह क्यू जैसे आदर्श में हालांकि सामंती तथा अर्ध-सामंती शासक-वर्ग और उसके चापल्सों के सभी पराजयबाद और "नैतिक विजय" प्राप्त करने के तरीक्तों का समावेश किया है फिर भी उसमें किसी प्रकार की उलमन बाक़ी नहीं रहती हैं; क्योंकि लुहसूँ आवारा खेतिहर मजदूर आह क्यू और उसी की प्रशृत्ति वाले व्यक्तियों के प्रति भिन्न प्रकार का दृष्टिकीण रखते थे। इस प्रकार आह क्यू में हमें आहक्यूवाद के सभी रूप दीख पड़ते हैं और यह आभास नहीं होता कि ये किसी आवारा खेतिहर मजदूर की प्रवृत्तियां हैं।

लेकिन आहक्यूवाद का एक और भी, कहीं अधिक महत्वपूर्ण पहल् हैं, अधिक महत्वपूर्ण इसलिये क्योंकि यह अधिक धनिष्टता और कष्टप्रद ढंग से आह क्यू से जुड़ा हुआ है।

जब लुहस्ँ ने चीन के इतिहास का विवेचन किया, सदियों से

चले आये सामंती शासन और विदेशी आक्रमण का लेखाजोखा लिया और जनता की दासता का चित्रण किया तो साथ ही उन्होंने जनता के युगों पुराने विद्रोह और संघर्ष का भी विवेचन और चित्रण किया। अपने प्रारम्भ काल की रचनात्रों में उन्होंने इसे विरोधी पन्न के चित्रण द्वारा प्राप्त किया। फिर भी जन-संघर्ष बड़ी सन्दरता और मार्मिकता से उसमें उभर कर श्राया है और साथ ही तहस्ँका अपनी कौम में विश्वास और आस्था स्पष्ट दीख पड़ती है। बाद की रचनाओं में यह और भी स्पष्ट और उभर आया है। इस प्रकार दोनों पत्नों के चित्रण द्वारा लुहसूँ हमारे सम्मुख वड़ी स्पष्टता से यह प्रस्तुत करते हैं कि चीनी जनता किस प्रकार विद्रोह के लिये उठी और उसने गुलामों और मवेशियों की स्थिति में भी अपने सामंती और विदेशी आकाओं के शासन काल में उनके खिलाफ संघर्ष किया। इसके अलावा वह हमें बताते हैं कि गुलामी में जकड़ी हुई जनता के इन विद्रोहों और संघर्षों के ही कारण राष्ट्र अपना विश्वास, आस्था, निर्भीकता और कट्टरता को सुरिज्ञत राव सका। यह सब बहुत ही सपष्ट और साफ है।

लेकिन लुह्मूँ हमें यह भी बताते हैं कि इतिहास में उत्पीड़ित गुलामों के एक के बाद दूसरे सभी विद्रोह बार-बार असफल रहे। पराजय जनता की दढ़ता और चित्र को इस्पाती बना सकती है और बल प्रदान कर सकती है पर साथ ही वह उनमें पराजयवाद और अपने आप को धोखा देने वाली "नैतिक विजय" की दुर्भावना उत्पन्न कर सकती है। यह भी निर्विवाद सत्य है। इसिलये उत्पीड़न का इतिहास आहक्यूवाद के जन्म का सच्चा इतिहास है। आहक्यूवाद रक्त से सिचित हुआ था। उससे जनता को कष्ट पहुँचा, लुहस्ँ पीड़ित हुए, फिर भी उन्होंने इसकी घोर निन्दा की और इससे घुणा की और इस पर निर्देशता से प्रहार किये और क्योंकि यह गुलामों का पराजयवाद था लेकिन गुलामों को—जनता को—पराजयवाद से दूर रहना चाहिये। उन्हें परास्त होने के बावजूद संघर्ष चाल रखना चाहिये और तब तक लड़ना चाहिये जब तक कि उनकी दासता की बेड़ियाँ दूक-दूक न हो जायें।

जनता को श्रपनी लड़ाकू परम्परा श्रौर श्रपने विजयी भविष्य का ज्ञान होना चाहिये पर उन्हें श्रपनी न्यूनताश्रों को नहीं भुलाना चाहिये। यही वजह है कि मार्ग-दर्शक लुहसूँ ने श्राह क्यू की नुक्ता-चीनी की श्रौर श्राहक्यूवाद पर श्राघात किया।

यहां हम लुहसूँ के प्रारम्भिक विचारों के सूत्रों में से एक की व्याख्या करेंगे। मेरा संकेत उस तथाकथित "व्यक्ति की मुक्ति" और "जनता के चिरत्र का पुनर्गठन" की ओर है। हम सब जानते हैं कि लुहसूँ के प्रारम्भिक भौतिकवादी विचार-धारा का सेद्धांतिक आधार डार्विन का विकास का सिद्धांत था जबिक उनके विचारों की सामाजिक चुनियाद 'चीनी जनता का क्रांतिकारी संघर्ष' था। प्राकृतिक चुनाव के सिद्धान्त से उन्होंने जन-क्रांति और राष्ट्र की सेवा करने की भावना प्राप्त की।

उनका तर्क यह था कि यदि प्राकृतिक चुनाव में चीनी जनता

जीवित रही तो उनके वैयक्तिक स्वभावों को मुक्त करना आवश्यक है ताकि वे सवल श्रौर श्रच्छे व्यक्ति बन सकें, इसलिये जनता का चरित्र फिर से ढाला जाना चाहिये। इसे यदि कोई क्रांतिकारी कार्य-वाही समम ली जाय तो वह बेकार सिद्ध होगी क्योंकि ऐसा करना उलटे बांस बरेली को ले जाना है। फिर भी, लुहसूँ के समय में जनता के लिये जो उनकी लड़ाकू भावना और हमदर्दी थी उसमें जनता को फिर से ढालने और उन्मुक्त करने का यह विचार उन्हें संघर्ष के लिये उभारना चादि तो कम से कम प्रगतिशील और क्रांतिकारी कार्य था। उस समय के बुद्धिजीवी के लिये जिसने इसे जनता के प्रति श्रपना कर्तव्य समका श्रीर वफादारी के साथ उसका निर्वाह किया, जनता को जागृत करने का एक शानदार कर्तच्य था ख्रौर लुइस्ँ ने ठीक यही किया भी। क्रांति की जो उनकी देन है हम सब उसे स्वीकार करते हैं और उनकी कोई चीज भी श्रालोच्य नहीं समम्भते । साथ ही राष्ट्रीय चरित्र की फिर से ढालने के अपने विचार से आगे बढ़कर वह शीघ्र ही समाज-सुधार की श्रीर प्राचीन समाज की कुरीतियों को दूर करने की श्रीर अपसर हुए। यद्यपि उनका उस समय कोई वर्ग-दृष्टिकोगा नहीं था फिर भी द्वन्द्वात्मक सौतिकवाद की छोर यह बहुत बड़ा क़दम था और उनके विचारों की आधारशिला और भी दृढ़ और अटल बन गई थी और उनका लड़ाकूपन कहीं अधिक प्रभावशाली बन गया था। चार मई के खांदोलन के समय जब उन्होंने 'पागल की डायरी' 'श्राह क्यू की सच्ची कहानी' और दूसरी सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ तिखीं उनकी मानसिक स्थिति कुछ इसी प्रकार की थी। उनकी विचारधारा की विशेषताएँ उस दौर में तिखे हुए उनके उपन्यासों श्रीर निवंधों में स्पष्ट रूप से फलकती हैं।

में इनका इसिलिये जिक्र कर रहा हूँ ताकि इस कहानी से संबन्धित कुछ सूत्रों का निरूपण कर सकूँ। पहले तो इस रचना के समय लुहसूँ अब भी "राष्ट्रीय अवगुण" दूंढ रहे थे और उन्होंने यह लोगों के दासतापूर्ण पराजयवाद और "नैतिक विजय" के प्रयोग के घृणित आहक्यूवाद में पाया जिस पर उन्होंने घोर प्रहार किया।

दूसरे, वह पहले से ही प्राचीन समाज की कुरीतियों को नग्न करने पर श्रिधक ध्यान दे रहे थे बनिस्वत "राष्ट्रीय चरित्र" के। इस प्रकार उन्होंने श्राहक्यूवाद के "सामाजिक स्वभाव" श्रीर ऐतिहासिक उत्पत्ति का पैना, स्पष्ट श्रीर सही चित्र प्रस्तुत किया। श्रतएव जनता के उत्पीड़न का इतिहास श्रीर श्राहक्यूवाद का जन्म बड़ी सफाई से चित्रित हुआ है श्रीर वर्ग-संघर्ष भी बड़ी स्पष्टता से प्रस्तुत किया गया है। जनता के उत्पीड़कों के प्रति जो उनकी घृणा है वह जनता की न्यूनताश्रों से कहीं बढ़कर है। इस प्रकार इस रचना में वह किसानों,श्रावारा खेतिहर मजदूर श्राहक्यू को जगाना चाहते थे श्रीर साथ ही वह सामाजिक क्रांति के लिये संघर्ष कर रहे थे।

तीसरे, हम यह सवाल कर सकते हैं कि यथार्थवाद के इस महान् गुरू ने कोई श्रीर पात्र जैसे कोई साधारण अफसर या

कूट-नीतिज्ञ, जमीदार या विद्वानों के परिवार के किसी नवजवान, कोई सफल पूँजीपति या लेखक, कोई प्रोफेसर या विद्यार्थी को क्यों नहीं चुना ? ये सभी आहक्यूबार की अधिकतर विशेषताएँ लिये हुए हो सकते थे। इन सबको छोड़कर त्राखिर उन्होंने एक त्रावारा खेतिहर मजदूर श्राह कुई को ही क्यों चुना ? जाहिर है कि इस प्रकार के पात्रों का भी चुनाव बहुत ही बढ़िया चित्रण प्रस्तुत करता और गोगोल की "मृतात्माएँ" या गोन्जालोव के 'श्रोब्लोमोव' की नाईं समाज पर बहुत भारी प्रभाव भी डाल सकता था। लेकिन मैं सममता हूँ कि इसकी वजह थी लुहसूँ की क्रान्ति-कारी विचारधारा; उनकी जनता में रुचि ऋौर उनका यह विश्वास कि क्रांति किसानों पर निर्भर है चाहे उन्हें जागृत किया जाय या न किया जाय । इसलिये उन्होंने देहात की त्रोर दृष्टि डाली । इसके श्रलावा लुहस्ँ का श्रपने लड़कपन में किसानों से कुछ नाता -रिश्ता रह चुका था श्रौर इसीिलये उन्हें उन देहाितयों के भाग्य के प्रति अधिक चिन्ता हुई। इसलिये लुहस्रूँ को किसानों से बहुत कुछ आशाएँ थीं, वह उनकी ओर भुकना चाहते थे, उनसे सम्बन्ध रखते थे, उनके अन्यायों से उन्हें गहरी हमदर्दी थी श्रीर वह चाहते थे कि वे उठ खड़े हों स्त्रीर लड़ें। इस वजह से वह स्रीर भी वेचैन थे और उनकी न्यूनताओं व कमजोरियों से उन्हें पीड़ा होती थी। यही कारण है कि लुहस्ँ के आह क्यू के प्रति विचार मिश्रित हैं। इस आवारा खेतिहर मजदूर से जो शोषित है, उत्पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय होता है श्रौर जिसे घोखा दिया जाता है पर फिर भी जो बुनियादीतौर पर भला रहता है उन्हें अपार प्रेम है। परन्तु इस किसान की उदासीनता उन्हें वेचैन कर देगी है और वह उसका पिछड़ापन और सब से बढ़कर उसका अपने रात्रु को भूल जाने का ढंग और उसकी "नैतिक धिजय" प्राप्त करने की विधि जो उसके पूर्वजों से थिरसे में उसे मिली है इन सबसे वह नफरत करते हैं। इस प्रकार के रवैये से आह क्यू को उत्तेजना मिलती है और सब यही चाहते हैं कि वह विद्रोह करे। इस प्रकार आहक्य्याद का गुलामों के विद्रोहों और जनकांति के आगे पराजयवाद का और उन सब के साध "नैतिक विजय" प्राप्त करने के प्रयोग का श्रेय वह इस खेतिहर मजदूर को देते हैं, यह समम कर कि यही सबसे पहले जनता के अवगुणों को दूर कर सकेगा। उनका उद्देश्य पूर्ण और तीत्र था।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है जो भी लुहसूँ ने आह क्यू में प्रतिगामी शासक-वर्ग के आहक्यूवाद का चित्रण किया था पर उसमें कोई उलमत या दुविधा नहीं पैदा होती बल्क इससे तो जनता अपनी न्यूनताओं को और भी बेहतर ढंग से समम सकती थी। इस प्रकार लुहसूँ उनके वर्गशत्रु के विपैले प्रभाव को धो रहे थे। और यह सब भी एक मार्ग-दर्शक, चितक, योढा और राजनीतिक विवादी के लक्षणों के अनुकृत ही था।

इसके श्रातिरिक्त लुहसूँ ने जो समय चुना है वह १६९१ की कांति का समय है श्रीर उन्होंने इसमें उस क्रांति की विफलता को प्रतिबिंबित किया है। इससे जाहिर होता है कि उनका यथार्थवाद चीनी क्रांति का पार्ग खोज रहा था श्रीर वह क्रांतिकारी यथार्थ से धानप्रता के साथ जुड़ा हुत्र्या था। १६११ की क्रांति ने यही सवक सिखाया था कि वह इसिलिये नाकाम हुई थी क्योंकि किसान तव तक अच्छी तरह नहीं उभरे थे श्रीर अपनी स्थिति से पूर्णक्षेण परिचिति न थे जबकि अर्ध-क्रांतिकारी पूंजीवाद किसानी को नहीं मिलाना चाहता था श्रीर श्रव तक बची हुई सामन्ती शक्तियों को श्राह क्यू जैसे जागरूक खेतिहर मजदूरों को गोली से मरवा डालने में भी भदद ने रहा था। यही द्यानयादी ऐतिहासिक सबक था। इसिलिये "श्राह क्यू की सम्ची कहानी" महान महत्त्व और यथार्थ-वादी विषयनस्तु पर लिखा हुश्रा एक राजनीतिक निवन्ध सममा जाना चाहिये।

स्त्रभावतः ही लुहस्ँ ने पहले तो किसान जनता की शक्ति और क्रांतिकारी स्वभाव को कम करके आँका था यहां तक कि कुछ संदेह व निराशावाद भी प्रगट किया था। उनके पहले सोचने के ढंग में यही एक कमजोरी थी जो उनकी रचनाओं में भी प्रतिबिधित हुई है लेकिन बाद को किसानों को जगाने की उनकी अभिलाषा और क्रांति में उनकी आस्था इस कभी को पूरा कर देती है। फिर उन्हें किसानों की क्रांतिकारी मांगों और उनके मिक्य में बहुत गहरी आस्था थी और इसीलिये देश के सामंती शासन पर प्रहार करने में और किसान-क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने में उन्होंने कुछ न उठा रखा।

श्राह क्यू श्रीर लुहसूँ के विचारों तथा उनके दृष्टिकोण को मैं इसी प्रकार सममता हूँ। साथ ही मैं इस कहानी को यथार्थवादी साहित्य में एक महान् श्रीर विशिष्ट संगमील सममता हूँ। हालांकि यह भी समाजवादी यथार्थवाद का साहित्य नहीं है फिर भी शास्त्रीय श्रालोचनात्मक यथार्थवाद पर यह बहुत बड़ी प्रगति है जिससे कि क्रांतिकारी यथार्थवाद श्रपने नये विकासों के साथ प्रतिबिंबत होता है। इसके श्रलावा इसमें लुहसूँ की, उस श्रमगामी चितक, योद्धा श्रीर राजनीतिक विवादों की विशेषताएं भी हैं। साथ ही इसमें उनकी महान् प्राह्म श्रीर श्रनुपम कलात्मकता भी खूब ही बन पड़ी है। बौद्धिक दृष्टि से यह पूर्ण श्रीर स्पष्ट है श्रीर कलात्मक दृष्टि से यह बहुत ही सुन्दर।

अब आह क्यू और आह क्यूवाद सर्वहारा के नेतृत्व में प्राप्त हुई जन-क्रांति की विजय की बदौलत हमेशा के लिये समाप्त हो चुके हैं लेकिन लुहसूँ की क्रांति को देन और उनकी सर्वश्रष्ठ कृतियां हमारी जनता के इतिहास में और चीनी साहित्य में सर्वदा चम-कती रहेंगी।